

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

(पञ्चम खण्ड)

तय फश्रामृतं तप्तजीयनं फयिभिरीडितं कस्मपापदम् । श्रयणमज्जलं श्रीमदाततं भुपि ग्रणन्ति ते भूरिदाजनाः॥

हेसक-

प्रसुदत्त ब्रह्मचारी

पता-गीतात्रेस, पो॰ गीतात्रेस (गोरखपुर)

भुद्रक वया वज्रसम् धनस्यागदास जाळान गीतामेसा, गोरसपुर

> सं० १९९१ प्रथम संस्कृत्य १,२५० सं० १९९४ द्वितीय संस्कृत्य ३,००० सं० २००९ तृतीय संस्कृत्य १०,००० कुल १६,२५०

> > मूल्य—

अजिल्द ॥१) वारह आना सजिल्द १≈) एक रुपया दो आना ही जुनिका निवासी यहार पुरनेकांकः र बोकानरः

## विषय-सूची

विषय मञ्जलाचरण

१५--महापभुका दिव्योन्माद

१७--श्रीकृष्णान्वेपण

१६--गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन

**१८**—उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति

| समयण                                               | ••• | ••• | ق    |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|------|--|
| अन्तिम निवैदन                                      | ••• | ••• | 5    |  |
| २छोटे हरिदासको स्रो-दर्शनका दण्ड                   | *** | *** | 28   |  |
| २धन माँगनेवाले भृत्यक्षो दण्ह                      | *** | *** | 32   |  |
| ३—गोपीनाय पटनायक स्लीसे बचे                        | *** | *** | ₹    |  |
| ४श्रीशिवानन्द सेनकी सहनग्रीलसा                     | *** | *** | ¥4   |  |
| ५—पुरीदास या कविकर्णपूर                            | *** | *** | 48   |  |
| ६—महाप्रभुकी अलोकिक क्षमा                          |     | *** | 49   |  |
| <ul> <li>निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव</li> </ul> | *** | *** | 48   |  |
| ८—महात्मा हरिदानतीका गोलोकगमन                      | ••• | ••• | ७४   |  |
| ९—मक्त कालिदावपर प्रभुक्ती परमकृपा                 | *** | *** | CY   |  |
| ₹०—जगदानन्दनीके साथ प्रेम-कडह                      | ••• | ••• | \$ ? |  |
| ११जगदानन्दजीकी एक निष्ठा                           | ••• | *** | . 56 |  |
| २२—श्रीरघुनाथ भटको प्रभुकी आश                      | *** | *** | 755  |  |
| १३—गम्भीरा मन्दिरमें भीगौराङ्ग                     |     | *** | 395  |  |
| १४-प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिक               | 4   | *** | 355  |  |

१५१

१५७

१६१

१६८

| विषय                               |             |          | SME  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|----------|------|--|--|--|
| १९—छोकातीत दिव्योग्माद 🐩 🦳 📜       |             | • • •    | ₹05  |  |  |  |
| २०शारदीय निशीयमे दिव्य गन्धका व    |             |          | 125  |  |  |  |
| २१ श्रीअद्वैताचार्यकी पहेली        |             | •••      | 325  |  |  |  |
| २२ धमुद्रपतन और मृत्युदशा          | •••         | •••      | \$55 |  |  |  |
| २३महाप्रभुका अदर्शन अथवा लीलानं    | वरण         |          | 225  |  |  |  |
| २४श्रीमती विष्णुवियादेवी           | *** /       | • •••    | २०९  |  |  |  |
| २५श्रीश्रीनिवासाचार्यजी            |             | •••      | २२२  |  |  |  |
| २६ठाकुर नरोत्तमदावर्जा             | ***         |          | २३३  |  |  |  |
| २७महाप्रमुके बृन्दावनस्य छः गोखामि | त्रण        | •••      | २३८  |  |  |  |
| २८श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक            | ***         | •••      | 568  |  |  |  |
| २९कृतशता-प्रकाश                    | ***         | • • •    | २६७  |  |  |  |
| ३०श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी झन्थ  | *** 3       | ७६ से २७ | ९ तक |  |  |  |
| चित्र-सूची                         |             |          |      |  |  |  |
| १श्रीचैतन्य अथाह सागरके जलमें कृद  | पहें (रंगी  | ₹)       | ₹₹   |  |  |  |
| २श्रीजगन्नायजीका मन्दिर            | … ( साद     | 1)       | ₹₹   |  |  |  |
| ३—महारमा हरिदासजीका गोलोकगमन       | ••• ( रंगी  | न)       | 3.   |  |  |  |
| ¥टोटा गोपीनायजीका मन्दिर           | ••• ( साद   | 1)       | <+   |  |  |  |
| ५श्रीइरिदावजीका समाधि-मन्दिर       | ( "         | ) .      | <₹   |  |  |  |
| ६—विद बकुल वृक्ष                   | *** ( ""    | )        | 43   |  |  |  |
| ७श्रीजगलायजीकी रथ-यात्राका विशाल   | स्य ( ))    | )        | 34.8 |  |  |  |
| ८श्रीजगन्नायजीके मन्दिरका सिंहदार  | ( "         | )        | 1.1  |  |  |  |
| '९प्रमुने शीजगतायजीके विषद्का आटि  | ञ्चन किया ( | सीन )    | 200  |  |  |  |

श्रीइरि:

#### मङ्गलात्ररण

कंत्रीविभृषितकरासवनीरदागात् पीतास्यरादश्णविभवक्षणाधरोधात् । प्रॉन्दुसुन्दरसुसादरविन्दनेशात् कष्णात्वरं किमपि तत्त्वाकं न जाने ॥

मीडा मुरुवीके वजानेमें जो प्रवीण है, पीताम्बर ही जिमका हम प्रिय परिचान है, पर्के हुए पेंजूके बमान अहण रंगके जिनके अधर हैं, इन्दर बीतज, मुलदा, चीम्य और मुहाबना जिसका मुखार्शिन्द है, जो हदा मन्द-मन्द मुस्कराता ही रहता है, विपादते जिसका वैर है और इम्मकके समान लिले हुए, खु हुए, कुछ-कुछ टेड़े हुए और कार्नातक मेळे हुए जिसके दोनों नेत्र हैं, उस काले कुष्णको छोड़कर जाना चाहूँ मी दो किसकी घरणमें जाऊँ है इस्टिये उस निमुस्की ही प्रश्नुहिको

मस्तकपर चढ़ाता हूँ ।



# की सुवित्ती आगारी वंदार पुरनकाता

जीवरिः

#### समर्पण

हे नाय है रमानाय प्रजनायातिंनानान । मध्युद्धर गोविन्द् गोकुछं वृज्जितानीं ॥

प्यारे ! लो, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। किन्तु हृदयमं ब्ही ह्लचल पैदा हो गयी । समी प्रिय क्खु छोड्डकर चले गये । गम्मीसामित्रक्ष जिल्ला है स्वाप्त क्ला का मानीसामित्रक्ष जम्म । गम्मीसामित्रक्ष जम्म हुए पैक्तपता चित्र हृदयगढ़कमा क्ला का मानीसामित्रक्ष है । प्यारे ! अब कवतक ऐसा जीवन और विकालोंगे ? हृदयरमण ! चैतन्यदेवके कदनमें, उनकी मस्त्रीमें, उनकी विरहमें, उनकी वैकाली और वेचैनीमें मेरा कुछ भी साझा नहीं है क्या ! यस, बीवनमें हृदयसे, स्वे दिल्ले, क्या दिल्ले, क्या स्वाप्त का स्वाप

हाहन्त हाहन्त क्यें न गामि।

'इस ऐसे शुष्क जीवन-भारको कवतक और दोता रहूँ' तो यह जीवन बन्य हो जाया प्यारे ! कमी ऐसी खाह निकलेमी मी क्याः !

वैशासी पूर्णिमानी सन्थ्या वृश्वास ही कतिक संवत् १९८९ प्रसु





#### अन्तिम निवेदन

भ्रमन् वनान्ते नयमभ्रगीपु न पट्पदोः गन्धक्रीमिनिम् । सा किं न स्था म च किं न स्था 'बडीयसी केवरुसीबोस्टर' ॥

(सु० र० आं० ९६। ५९) विधिका कैसा विचित्र विधान है, दर्गानिधिकी गतिको कौन समझ

सकता है। विश्वमे उनकी इच्छाके विना पत्ताभी नहीं हिल्ता' यह कितना प्रुव एल है। जिछे हम करना नहीं चाहते दैव उछे करा लेता है। जो हम करना चाहते हैं, देवके प्रतिकृत होनेछे उछे हम नहीं कर पकते। हम एक अहरव शक्तिके हायके खिलीने हैं, तभी तो कहा है व्यलीयधी

केवलमीश्वरेन्छा' अर्थात् ईश्वरकी इच्छा ही बड़ी बलवती है ।

परसाटके विचारोंका स्मरण होता है, कुछ टका भी आती है और हॅसी भी । टका तो अपनी दुर्वकता और कमजोरीके कारण आती है ,और हॅसी अपने अञ्चनजन्य-विचारोंबर । परसाट यही वैशासन्वेधका

जार हरा अपन अझानजन्यः विचारानर । परवाल यहा प्यालन्यक्रका महीना थाः गङ्गाजीके किनारेकी तत् यालकामें ठीक-ठीक दोपहरीमें पैदल चळता था । किसी दिन बीस मील तो किसी दिन पत्नीस मील। मातः-

जपननके भीतर नवी-नवी मजरिवॉपर हामडे हुए मौरेन चन्याकी
 गण न ली <sup>8</sup> नवा यह रमणीय न मी या नह भीरा हो रमनेवनका नहीं था?
 नदी, असलमें फेनल मावान्द्री हच्छा हो मनल है।

काल्छे बारह पजेतक चळता ही रहा । बारह-एफ बने नहीं भी गाँव मिळ गया रोटी माँगी; खायी और फिर चल पड़ा। उन दिनों चळते रहना ही बीवन-का व्यापार था । आज तो गङ्गाजीकी उल तस बालकाम होकर बारह बने नेंगे पैरों स्नान करने जाता हूँ, तो कष्ट प्रतीत होता है, किन्दु उन दिनों तो एक पुन क्वार था। पुनमें क्ष्ट कहाँ । वहाँ तो ल्ह्पपर पहुँचना ही एकमाण ध्येप रह जाता है। क्ष्ट, अद्धविचाएँ वे क्य पीछे ही पही रह जाती हैं। प्रसाल इन दिनों स्वप्नमें भी विचार नहीं या कि अप रही दिवतिमें छोरकर फिर इची जवह गङ्गाकिनारे आना पढ़ेगा। मैं अपनेकी पूर्ण त्यागका अधिकारी मान बैठा था। चीचता या—व्हलो, पिष्ट खूटा, अप न लिखना पढ़ेगा, न पढ़ना। बच—

श्रीकृष्य गोविन्द हरे मुशरे हे नाम शरायण वासुदेव ।

यहीं जीवनमर एकमात्र रह रहेगी । कलमका अब मया काम !' कानपुरके वर्माप नानामक नामक एक स्थानमें पूचपाद श्रीअर्नग- बोघाभनो महाराज मिले । उनने तीन-वार वर्ष पूर्वका ही परिचय मा वितिखाकी तो वाखात् मूर्ति हैं। मैंने अपने जीवनमरमें हतनी तिविधाकी रहेगे लाक नहीं देखा । वे महापुरण दश-पंद्र वर्षते सदी प्राप्त पूचरा व्यक्ति आजतक नहीं देखा । वे महापुरण दश-पंद्र वर्षते सदी दिगमर-वेचमें ही रहते हैं। नाहा हो, गर्मी हो, चाहे मृत्याकार जल विरत्ता हो। वे वदा नंगे ही रहते हैं। माम-पूचके जाहेमें ग्रह्मानीक किनारे कितनी वर्षी होती है, इसे मञ्जाकिनारेपर रहनेवाल व्यक्ति हैं। समझ सकते हैं। परन्तु वहाँ नंगे रहनेवाल व्यक्ति मैंने और भी बहुत-ये देखे हैं, किन्तु ये महापुरण वो ज्येड-विद्यासकी घूपमें वाह्य वरेषे चार वेनेतक महानीकी दरकती बादमें जान-वृत्तकर पढ़े रहते हैं। कोई पुरुप रक्ता महानीकी दरकती बादमें जान-वृत्तकर पढ़े रहते हैं। कोई पुरुप रक्ता अनुमान भी नहीं लगा करना । किन्तु यह काविकरपना घोड़े हैं है स्वयुप्त कहीं चले वोदे हैं। यो है, अव भी महानिकारे वे कही तरी हुई बाद्में ही पड़े ही वहें हो यो है। अव भी महानिकारे वे कही तरी हुई बाद्में ही एक्ट होने। वे अधिकृत

कानपुर ( या शायद उद्याव ) के जिलेमें ध्वन्तर नामक प्रापमें कभी-कभी दी-बार महीनेके लिये ठहर जाते हैं। नहीं तो काशीरे ऋषिकेशतक गङ्काके किनारे-किनारे ही विचरते रहते हैं । कारींचे आगे नहीं बढते और ऋषिकेश-से रूपर नहीं चढते । सहसा पढ़े हुए मिळ गये । मुझे टाटकी लँगोटीपहने देखकर हॅमने लगे। बोले--व्लिखना-पदना बिल्कल छोड दिया न ! अब सो टिखने-पदनेकी कोई बायना नहीं है !' मैंने कुछ गर्बपूर्ण नम्रताके साथ कहा---'जी नहीं। अब कोई वाञ्छा नहीं। सब फेंक-फोंक आया ।' आप हॅंसने लगे और बोले-पह शाख-बासना भी बडी प्रबळ वासना होती है, इसका छूटना बड़ा कठिन है, चलो, मगबान्की दुग्हारे ऊपर बड़ी कृषा हुई जो दुग्हारी यह बासना छट गयी।' में चुप रहा । वहीं निश्चय हुआ कि इरिद्वारतक राय-ही-राय चलेंगे । किन्तु हमारा-उनका साथ कैसा ! वे महापुरुप यदि चलें तो एक दिनमें पचार-पचार साठ-साठ मील खले जायेँ और न चलें तो दस-दस बीस-बीस दिन एक ही स्थानपर पड़े रहें | चलते समय वे रात्रि। दिन। दोपहरी, वर्षा किसीकी भी परवा नहीं करते थे । अस्त, मैंने कहा-- 'जहाँतक चल सकेंगे साथ-साथ चलेंगे ।'

उन महापुरुषके शाय में चळने छगा । उनसे किसी मकारका सहीच था मय तो या ही नहीं । जिस मकार निर्मीक पुत्र अपने सरळ रितारे सभी मार्ते थिना किसी सहीचके करता है, उसी मकार उनसे सार्ते होतीं। उनके जीवनमें सबसूच मस्ती थी। मुहरे के अनुमानसे सुगुने छंवे होंगे। जंग और इकहरा पतळा सरीर या, जिरकांककी पोर तिस्तिक कारण उनके सरीरका चमें जांकी मैंसेक समान काल और मोटा पढ़ गया था, दूरसे देखनेसे बिस्कुळ भैतने मतीत होते। जब के अपने स्थार होती होती। जब के अपने स्थार होती होता होने सुरिस होने स्थार स्थार होने सुरिस होने स्थार स्थार होने स्थार होने स्थार होने स्थार होने स्थार होने स्थार होने स्थार स्थार होने स्थार हो

नहीं जाते थे । बिल्कुल वीरपर ही कोई गॉन मिल जाय तो भिक्षा कर री। नहीं तो हरि-इच्छा । माताके दर्शनों से वे अपनेको विश्वत रखना नहीं चाहते थे। विरक्ती मस्ती ही तो ठहरी।दिनमें वीसें वार गङ्गाजी-को पार करते। कभी इस पारपर चटने टगते तो कभी उस पार पहुँच जाते । गर्मियोंमें बायः सर्वत्र ही गङ्गाजी पार उतरनेवीग्य हो जाती है। वे घाट-कुघाटको कुछ भी परवा नहीं करते; जहाँ मौत आयी यहीं पार हो गये। भय सो उन्हें होना ही किनका या। मैं भी उनका अनुकरण और अनुसरण करने लगा । एक स्थानपर पार उतर रहे थे। उनके पास तो कुछ बख या पात्र था ही नहीं, जल्दीने पार हो गये। मेरे पास जलपात्र या, लॅंगोटी यी और एक टाटकी चादर थी। जल अधिक था, मेरी लॅंगोटी आदि भीग गर्या। ये महापुष्प हॅंसकर बोले--- 'ब्रह्मचारी ! इस लॅंगोटीकी मी इलत ही है, इसे भी फेंक दो। यस, इतना सुनना या, कि मैंने लैंगोटी फेंक दी । चदरा फेंक दिया और कमण्डल भी इधर-उघर लदकने लगा । उस समय अपनेको दिगम्बर-वेपमें देखकर मुझे बड़ा ही आनन्द आया। वे महापुरुष जोरींसे हँसते हुए कहने छगे-(अभी नहीं भाई ! अभी नहीं। अभी तो इतने यस्त्र ठीक ही है। जब सँगोटी छोड़नेका समय आवेगा। तब मैं .बताऊँगा । भैंने भी कुछ बिएकुल छोड़नेकी इच्छारे र्छेंगोटी नहीं फेंकी थी। उनकी आशा पाते ही छँगोटी पहन छी ।

इस बातका कटु अनुमब मुझे वहां हुआ कि श्रारीरका प्रारंक्ष महापुरुगोंको भी नहीं छोड़ता । श्रारीरिक दुःख-मुख समीको भोगने पहते हैं, किन्तु भगवतपरायण विश्वानी पुरुष उन्हें अपनेमें नहीं समस्ता । यह प्रशाकी भोंकि दूर खड़ा होकर दुःख-मुखको देखता रहता है । इतने बढ़े तितिकु महापुरुको भी शारीरिक पीड़ा नेवेंच नमाने हुए भी महाक्रमें भीर दर्द हो रहा था, उनकी पीड़ा अवस्त थी, किन्दु वे उन्हें विश्व महाक्रमें भीर दर्द हो रहा था, उनकी पीड़ा अवस्त थी, किन्दु वे उन्हें विश्व होता स्वारंक स्वार्थ मान

पीहा प्राय: होती है। उसी अनुभवके आधारपर में कह सकता हूँ कि उनकी पीहा मही ही भयद्वर मी, वे उसके कारण वेबैन में। उन्हें कहीं स्वस्य सनाकर जाना-जाना तो या ही नहीं। उनकी मौज आती फिर पीछे छीट जाते। मेरा तो छह्म आति द्यीम श्रीवरदीनारायण पहुँचता या, अतः वे महात्मा एक खानपर इट गये। में रामपाटजीके साम उनकी चरण-बन्दान करके आगे चल पहा। मैं उनके हु:खको किसी मकार बटा ही नहीं सकता या, जानेकी सीमताके कारण मैं उनके सामके किसे नहीं रक सका।

रास्तेम में चोचता या—प्ये महापुष्प कहते हैं, अभी नहीं। अभी कुछ देरी है। मुक्ते अब क्या देरी है। मीचे कुछ छोगोंका खड्ढीच अवस्य है। महाइपर आप-वे-आप छॅगोटी उत्तर पड़ेगी, फिर चेष्टा नहीं कुरूँगा। कीन जानता या किळॅगोटीके खाय कम्यङ और विछीना-ओदना भीरजना पड़ेगा। पूज्यपाद श्रीउद्दियागाग उन दिनों कावगंजमें पथारे हुए थे।

सोर्पेंच हम मङ्गाकिनारा छोड़कर उनके दर्धनींके छिये गये । परम पात्तस्य-त्नेह प्रकट करते हुय रामपाळ्जींचे मेरी सभी छोटी-यही वार्ते पूर्डीं। मेरे पैरींसे मङ्गी-यही विवाहयोंको देखकर उनका नयनीतके समान क्लिप्य हृदयः पात्तस्य-त्नेहके कारण द्रवीभूत होने ज्या । उन्होंने अत्यन्त ही टोहसे कहा---भैमा दितनी तितिक्षा ठीक नहीं । योहा कम चला करो ।? किन्द्र में तो हो तितिक्षा समझता ही नहीं या। द्रीम-से-द्रीम श्रीवर्रीनारायण पहुँचना ही मेरा स्थ्य या। उन दिनों "कृत्याणा" का श्रीकृष्णाह् निकल्जेनाला या। यहाराज उत्तके लिये माँगे गये देखां-की विपय-सूची पड़ना रहे थे। बीचमें ही आप कहने लगे----ध्याद्य-विपयपर तो सहाचारीजी बहा अच्छा लिखते।"

. किरी फरकड़ी वन्धुने कहा—अबसचारीजीने तो कलमसे जिलना अब सोट ही दिया है।? म्हाराजने सरलताके साम कहा--भीया ! अभी क्या पता । हाँ। इस समय तो छोड़ ही दिया है। मनिष्यकी भगवान् जानें ।'

देखें मुहे कुछ-कुछ अय-सा हुआ प्या स्वाम स्वमुच मुहे किर छैटकर व्यवना पढ़ना पड़ेगा। महापुरुपेकि वास्य अन्यया योदे ही होते हैं। आवणमें ही सुद्दे पहाइके छैटकर यहाँ आता पड़ा और जो छुछ हुआ यह पाठकोंके समुख है। मार्गधीर्पकी पूर्णिमाको श्रीवैतन्य-परितायवीका खिलना प्रारम्भ किया और आज वैद्याली पूर्णिमाको स्वकी परिसमाप्ति हो गयी। इसके बीचमें जो द्यारीरिक ह्रेग हुए उनका उन्हेल करना विषयान्तर हो जायगा। और पाठकोंको उससे कोई विरोष प्रयोजन भी नहीं यह तो मेरा निजी रोना है।

मुसे न अपने इस नीच कौटनेका दुःश है और न मेरे पहले लक्ष्यमें किसी प्रकारका परिपर्वन ही हुआ है। इस बातको अप मी में मानता हूँ कि मिना सर्पेक्ष त्याम किसे श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति यद्भव किन ही नहीं, किन्तु अध्यम्भव है। और लगामय जीवन बितानेके लिये (१) मक्त और मगक्त्री अध्यम्भव है। और लगामय जीवन बितानेके लिये (१) मक्त और मगक्त्री आतं मामक्त्री आतं मामक्त्री आतं मामक्त्री अध्यम्म अप्ति मामक्त्री अध्यम्म अप्ति मामक्त्री अध्यम्म अप्ति मामक्त्री क्ष्मि मामक्त्री अध्यम् अध्यम् आता अप्ति लो मामक्त्री क्ष्मि मामक्रि आता अप्ति वाद्मि महामाम्म क्षा करता है, यह कमी मी श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिका अधिकारी नहीं हो सकता। इन सामनेकि ही द्वारा त्याग्यम जीवन अपने-आतं वन जाता है और लगामय जीवन होनेपर श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाना अनिवार्य ही है। श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाना अनिवार्य ही है। श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाना अभिक एवंट करते हैं। विव हृदयमें संसरी प्रिय परायोंके प्रति परिव्रहके मान हैं, जहाँ वियय-पुलको वास्तार्य

निराजमान है, जहाँ सेसारी द्रव्य संग्रह करनेकी इच्छा है, श्रीकृष्य उस स्थानसे दर भाग जाते हैं। उस कपाल कृष्णने कहा—ग्अभी तुम्हें और रापना करनी होगी। साधन करो। मर्कोका पादोदक पान करो। श्रीमद्भागयतका अवण करो। भक्तीके चरित्र सनो। तब तम्हें मेरी उपटन्धि हो सकेगी ।' क्या करता ? किसीको खी-पुत्रींका, किसीको धनका, किसीको सप-वैराग्यका और किसीको विद्याका सहारा होता है। किन्द्र यहाँ तो इनमें कोई भी वस्तु अपने पात नहीं है। यदि थोड़ा-बहुत कुछ सहारा कहिये। विश्वास समझिये उसी गिरिधर गोपालका है। दूसरा कीन इस उभयभ्रष्ट व्यक्तिको सहारा दे सकता है। उस क्रपाल कृष्णने अपार कुपा की । यहाँ छाप्कर पटक दिया । साधु-सङ्गका सुयोग प्राप्त करायाः चैतन्य-चरित्र लिखायाः अपना सुवश सुनवाया और गञ्जामाताका नित्यप्रतिका 'दरस-परस अरु मजन पान' प्रदान किया। वे चाइते तो विषयों में भी लाकर पटक देते, किन्तु वे दयामय बड़े ही कुपाल हैं। निर्यलोंकी वे स्वयं ही सहायता करते हैं। किन्द्र निर्यल भी सद्या और सरल होना चाहिये, जिसे दूसरेका सहारा ही न हो। यहाँ तो इतनी सचाई और सरखता प्रतीत नहीं होती। फिर भी वे अपनी असीम कृपा प्रदर्शित करते हैं। यह उनकी स्वाभाविक भक्तवराख्या ही है।

इन पाँच महीनोंमें निरन्तर चैतन्य-चरित्रोंका चिन्तन होता रहा । उडते-बैडते, धोते-जागते, नहाते-थोते, खातै-पीते, भजन-ध्यान, पाट-पूजा और जप करते धन समय चैतन्य ही साय यने रहे । मैंने उन्हें हाची-माताकी गोदमें बालकस्त्रसे देखा और गम्मीरा मन्दिरमें रोते हुए भी उनके दर्शन किये । प्यारे सखाकी तरह छायाकी तरह वे यदा मेरे साय ही यने रहे । मैंने उन्हें खेळते देखा, पदते देखा, पहाते देखा, गया जाते देखा, आते देखा, रोते-चिह्नाते देखा, स्क्रीतैन करते देखा, मानांदामें देखा, मत्तोंकी पूजा श्रहण करते देखा, उन्मादी देखा, विश्वसावस्थामें देखा, गृह त्याग करते देखा, संन्यास छेते हुए देखा, पुरी जाते हुए देखा, सार्वमीमका उद्धार करते देखाः दक्षिणके तीयोंम भ्रमण करते देखाः रामानन्दजीके साथ कथोपकथन करते देखा, तीर्थ-यात्रा करते देखा, पुनः पुरीमं छौरते हुए देखा, मक्तीचे बार्ते करते देखा, उनके यहाँ मिक्षा करते देखाः रंपके आगे हाय उठा-उठाकर नृत्य करते देखाः प्रतापरदरायको प्रेम प्रदान करते हुए देखा, छीछा करते देखा, नाचते हुए देखा, मक्तोंके साथ रोते हुए देखा, वृन्दावन जाते हुए देखा, शान्तिपुरमें अद्भैताचार्यके घर रहते हुए देखा, विष्णुप्रियाजीको पादुका पदान करते हुए देखा, रूप-चनावनसे बातें करते देखा, धौटते देखा, पित वन-पर्यते वृन्दावनकी 'ओर जाते देखा, काशीमें देखा, प्रयागमें देखाः, बुन्दावनमें देखाः, आते हुए देखाः, श्रीमद्बलक्षमाचार्यके साथ प्रेमवार्ता करते देखाः संन्याय-वेषधारी रूपको उपदेश देते देखाः काशीमें अत्यन्त नम्र हुए संन्यासी-समामें उनकी मनमोहिनी सरल बार्ते सुनीं। पहाँ उन्हें परम विनयीकी भाँति सरङ और सीधे संन्यासीके रूपमें देखा। वहाँचे चलते हुए उनके वाय-ही वाय पुरीमें आया । पुरीमें उनकी जिव-जिस भक्त भेंट हुई। जिस-जिससे उन्होंने बातें की में एक तटस ध्यक्ति-की माँति दूर खड़ा हुआ उनकी बातें सुनता रहा। निरन्तर महाप्रभुके साथ रहनेसे में उनके समी मस्तींस भलीभाँति परिचित हो गया। वे कैसे बातें करते थे, प्रशु उन्हें कैसे उत्तर देते थे, बात करते समय मकोंकी कैसी चेष्टा हो जाती थी, प्रमुखेमके आवेशमें केसी मङ्की बनाकर वातें मरते थे। इन बातोंको भैंने अपने सम्मुख ही प्रत्यक्ष रीतिसे देखा । अवधूत नित्यानन्दः राय रामानन्दः सार्वमौम महाचार्यः खरूप गोस्तामी, जगदानन्द पण्डितः वकेश्वर पण्डितः इरिदासं रूपः सनातनः जीवः गोपालमङ् रधनायदास तया अन्यान्य जितने मी पृथह-पृथक् स्थानीके मनः है, उन सबसे ही प्रगाद परिचय हो गया । उपर्युनः महानुभावीं में-

से अब भी कोई का जाय तो मुझे वे चिरपरिचित-से ही प्रतीत होंगे । यह मैं कुछ अभिमानकी नीयतसे नहीं, सत्य-सत्य घटना कह रहा हूँ कि लिखते समय मुझे कुछ भी पता नहीं रहता या कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कहाँ लिल रहा हूँ ! हाथ कुछ खिलता जाता था। मैं प्रत्यक्ष उस घटनाको अपनी ऑखोंके सामने होती हुई-सी देखता था। क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चलता । मानो कोई लिखनेयाला व्यक्ति और ही है और में तो उन लीलाओंका द्रशमात्र हूँ । चैतन्य मुझे जानते हैं, वे मुझे कहीं भी साथ ले जानेमें आपित नहीं करते। यही नहीं किन्त वे सुझे सदा अपने साय रखते हैं और मैं उनसे छिपकर उनकी सभी बातें देख रहा हैं यही भाव मेरा रहता । यह प्रन्य इतनी जल्दी कैसे लिखा गया। इसका मुझे खयं पता नहीं । क्या लिखा गया। इसे तो मैं जब मन्य छपकर मेरे पास आ जायगा तब पाठककी हैसियतसे पढ़कर बता सकूँगा । अवतक तो लिखते समय यही प्रतीत हुआ कि कोई लिलवा रहा है, हाथ लिख रहा है, मैं उस घटनाका आनन्द लूट रहा हूँ। रात्रिमें छिले हुएकी जो कथा मुनाते उसमें मेरी दृष्टि 'एक भापा-संशोधक' व्यक्तिकी-सी रहती। मानो किसीकी लिखी हुई भापाको संशोधन कर रहा हैं। का' की जगह की' क्यों कर दी। यहाँ यह विभक्ति उपयुक्त नहीं। असुक शब्द छट गया। बस इतना ही विचार रहता । इसलिये क्या लिखा गया इसे मैं नहीं जानता । पुस्तक छपकर आवेगी, तो वह जितनी ही पाठकोंको नयी होगी उतनी ही मेरे लिये भी । मैं भी उसे पहकर मनन करूँगा ।

यह मैं फिर स्वष्ट बतायें देता हूँ कि केवल 'चैतन्यमागवत' और 'चैतन्यचितामृत' से केवल इसकी कपानक घटनाएँ ही ली गयी हैं, वाकी तो यह नानापुराणनिवागागमसम्मत जो शान है उसीके आधारपर लिखी गयी है। 'अभियनिमाईचरित' की मैंने केवल स्वीमर देखी

वै० च० ख० ५---३---

है। मंने उसे विल्कुल पढ़ा ही नहीं। तब में कैसे कहूँ कि उसमे क्या है। घटना तो उन्होंने भी इन्हों मन्योंसे दी होगी और क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं।' 'नैतन्यमंगल' माबुक भक्तोंकी चीज है, रगन्यि मुझजैसे हाफ-चरितलेखकोंक वह कामकी विरोप नहीं है, इसन्यि उसकी घटनाओंका आश्रय बहुत ही कम लिया गया है। घटना-क्रम देग्यनेके लिये पुस्तकें बहुता नहीं तो दिन-रात चिन्तनमें ही गीतता।

पहेल इच्छा थां चैतन्यसम्प्रदायके विद्वान्तीका विस्तारके साथ यगंग करें, चीतन्यजीयनचे चया सीलमा चाहिये, इस यातको भूमिकामें यताऊँ तथा अन्यान्य बहुत-श्री वातोंका यहां भूमिकामें उस्लेख करें, किन्तु अप चीचा—ग्इन गांतीका चैतन्यचारियले क्या सम्यन्य है तुम यथाराणि जैवे व कार्य पटनाऑका उस्लेख कर दो । पाठक स्वयं ही निर्णय सर तेंगे। यहां यात मुझे उचित भी प्रतीत हुई। इपक्षिय हम वातोंका भूमिकामें उस्लेख नहीं किया। चीतन्य-सरियले हम क्या धीलमा चाहिये। भूमिकामें उस्लेख नहीं किया। चीतन्य-सरियले हम क्या धीलमा चाहिये। भूमिकामें उस्लेख हम क्या चील मा चीतिका स्वयं हम सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं हम सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं सम्यन्तिका स्वयं

एक निवेदन उन परम पूज्य साम्मदायिक मलौंक श्रीचरणों भीर करना है, जो श्रीकैतन्यदेवको साधान् श्रीहरूण और अवतारी समसकर मानते भीर पूजने हैं। उन परम श्रद्धान्यद महानुभावोंक पूज्य पारोंमे रानता ही निवेदन है कि इम पुलक्षमें कहीं भी हुस बातकी चेटा नहीं को गर्मा कि उनकी मान्यतामे स्वाचात हो किन्तु यह बान श्रुप सन्य है, रि यह चरित्र मन्त भीराह्मका है, भगवान् गीराङ्गका नहीं और परम भागपन भन्न ईश्वरका ही सक्तय है, उनमे और ईश्वरमें चोई अनार नहीं। भनः पे भाई मेरे उत्पर कींच न करें। ये यही समझें कि पर पुलक अधूरों ही है, चैतन्यदंवने भवत्रेया तो पारण किया ही या। भक्त यनकर ही: उन्होंने लीला की यी। वह इतना हीवि इत पुस्तकमें समझें। वं साक्षात्-वरव्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तमः ये इत वातका इस पुस्तकमें कहीं। वं साक्षात्-वरव्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तमः ये इत वातका इस पुस्तकमें कहीं वाप्यत्व नहीं किया गया है । त्या दी इत विद्य करने वे चित्र भी नहीं की गयी है। लेलक दण्डे एकदम तटल्य ही रहा है। यह प्रन्य साध्यतिक प्रवासिक प्रत्या भी नहीं गया है। साध्यतिक भावोंका प्रचार करनेवाले तो यहुत ने प्रन्य है। यह तो चैतन्यदेवको भक्त मानकर उनके त्यान, वेरात्य और प्रमक्त भावोंको चार्यदेशिक बनानेकी नीयतति लिला गया है। चौतन्य निर्मादाविक सावेंकी नीयतति लिला गया है। चौतन्य निर्मादाविक ही भावक लोगोंक न होकर वे वार्यदेशिक हैं। उनकं ऊरर नमीका समान अधिकार है, इत्रिलये साध्यतिक बन्धु मेरी इस पृष्टताको क्षमा करें।

मुझमें न तो विधा है, न बुद्धि, चैतन्य-चरित्र विखनेक विधे जितनी क्षमता, दलता, पट्टता, स्वारित्रता, एकनिष्ठा, सहनदीलता, मिल, श्रदा और प्रेमकी आवश्यकता है, उत्तका श्रतादा भी में अपनेन नहीं पाता । फिर भी इस कार्यको करानेक क्षिये मुझे ही निमित्त पनाथा गया है, वह उस कार्छ चैतन्यकी इच्छा । वह सो मुझका भी पाचाल बना सकता है और पहुसे भी पर्यतलहन कहा सकता है। इसलिये अपने सभी प्रेमी बन्धुओंसे मेरी यही प्रार्थना है कि वे मेरे कुल-सील, विधा-बुद्धिकी और ध्वान न हैं। वे चैतन्यकरी मधुर समुके रसास्वादनसे ही अपनी समाका आनन्दमय बनायें।

श्रीसामी विष्णुपुरी नामक एक प्रमाहंधजीने श्रीमद्रमागंवतंते कुछ मुन्दर-मुन्दर रहोनेको जुनकर 'मिक्स्टिनावर्जा' नामक एक पुस्तक बनायी है। उनके अन्तमें उन्होंने जो स्त्रोक खिला है उसे ही खिलकर में इस अन्तिम बक्तस्यको समाह करता हैं— एतस्यामहम्द्युद्धिविभवोऽप्येकोऽपि कुत्र भूवं अप्ये अक्तजनस्य में हातिरियं न स्यादयशास्त्रम् । किविष्याः शरधाः किमुज्जवलकुत्राः किपीरुपाः किगुण-मन्त् किं सुन्दरमादरेण रमिकैनीपीयते सन्मधु ॥

प्यपि मुझ बुदिहीन व्यक्तिमें एक भी गुण नहीं है, तो भी मैं रिक्त भक्तोंके बीचमें अवकाको प्राप्त न हो कहूँगा। मधुर रक्तके उपारक भक्त तो मीठेके लोखप होते हैं, यह मिठाम कियके द्वारा लाया गया है, इक्की वे कुछ भी परचा नहीं करते। मधुकी मक्लीमें विधा नहीं है, उक्का उज्ज्वल कुलमें कम्म भी नहीं हुआ है, यह नन्दी-ची मक्ली स्वयं पुरुपार्थ करते सुध जानेमें भी लक्तमं है, उक्की स्वयं कोई गुण भी नहीं। किन्तु वह छोटे-यहे हलारों पुष्पींचे योहा-योहा मधु लाकर उठे ठम्में मुक्त कर देती है। लोग पूर्लोंका नाम मूलकर उसे मिलवरीं में इक्का कर देती है। लोग पूर्लोंका नाम मूलकर उसे मिलवरीं में इक्का कर देती है। लेनके इन अवगुणोंके कारण, रिक्तकन क्या उस मुन्दर मधुका अनादर कर देते हैं। नहीं, ये उसे आदरके छाय रेवन करते हैं। यही विनय इस श्रुद दीन-हीन-कंगाल लेलककी भी है। इति दाम।

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

श्रीहरिबाबाका बाँध गँवा ( बदायूँ ) वैशासी पूर्णिमाका प्रातःकाल सं॰ १९८९

भक्तचरणदासानुदार प्रसुद्तत ब्रह्मचारी





थीचैतन्य अथाह सागरके जलमें कृद पड़े

### छोटे हरिदासको स्त्री-दर्शनका दण्ड

मिष्किञ्चनस्य भगवज्ञज्ञांन्युखस्य पारं परं जिगमिष्योजयसागरस्य । संदर्शनं विपयिणास्य वीपेशाञ्च हा हन्तः! हन्तः! विपमञ्जाकोऽन्यसापु ॥ॐ (श्रीवैतम्यच्हीरवना० ८ । १४)

स्वमुच संसारके आदिते सभी महापुरुष एक खरते निषिकन्ननः, मगाबद्भक्तः अथवा शाननिष्ठ विरागीके व्यि कामिनी और कान्यन—हन दोनों बस्तुओंको विग बसाते आपे हैं। उन महापुरुपोंने संसारके सभी प्रिय कानेशाले पदार्योका धर्माकरण करके वमस्त विषय-सुरोंका समावेश इन दो ही दास्टोंमें कर दिया है। जो इन रोनोंसे बच गया वह इस अगाव समुद्रके परके पार पहुँच गया, और जो इनमें फूँच गया वह

महाप्रमु चैतन्यदेव सार्वमीम महाचार्यसे कहते है—

छेदफे साथ कहना पहता है कि जो लोग इस मसार संसारस्यो समुद्रके इस पार जाना जाहते हैं और जिनका अध्यान्कि मनवाकी और मुद्रका हो चला है, येसे निष्क्रान सगनद्रक्रके लिये लियो और विषयी पुर्खोका स्वेचमारे स्थान करना विष हा लेलेसे भी पुरा है अर्थात लियों और विषयी लोगों से संसोकी करेशा विष साम्रद्र सर जाना स्वेमेश्र है। मॅश्नपारमे हुर्याकयाँ त्वाता विख्यिखाता रहा । कवीरदावने क्या ही सुन्दर कहा है—

> चलन चलन सब कोइ कहे, बिरला पहुँचे कोय। एक 'कनक' अरु 'कामिनी', धाटी दुरलम दोय॥

यपार्भमं इन दो चाटियांका पार करना अत्यन्त ही कटिन है।
इसीलिये महापुष्प स्वयं इनले प्रयक् रहकर अपने अनुवाधियांको
फहकर िटयकर, प्रसन्न होकर, नाराज होकर तथा गाँति-गाँतिये पुनाफिराकर इन्हीं दो बस्तुओं से प्रयक्त सहनेका उपदेश देते हैं। त्यान और
वैराम्यक सक्कार म्बल्प महामुद्ध चैतन्यदेवकों भी अपने विरक्त भक्तांको
सदा इनले यचे रहनेका उपदेश करते और स्वयं भी उनपर कहां हिंद रखते। तभी तो आज त्यांगांशरोमणि श्रीगौरका यशसीरम दिशाविदिशाओं में स्वास हो रहा है। बक्तभूमिम अंबर्ख्य स्वान महाप्रमुके
अनुयांवियों के त्याग-वैराम्यका अभीतक समरण दिला रहे हैं।

ंपाठक महात्मा हरिदालओं के नामले तो परिचित ही होंगे। हिदासती चयोष्ट्र वे और अदा नाम-अप ही किया करते थे। इनके अतिरिक्त एक दूसरे फोर्तिनचा हरिदाल और थे। वे हरिदालजीते अवस्थाने महुत छोटे थे। यहनायी थे और महाम्युक्ते खदा अपने मुमपुर रूपरेखें संगीतन मुनाया करते थे। मक्तिमें वे 'छोटे हरिदाल' के नामले मिद्ध थे। वे पुरीमें ही ममुके पाल रहकर भन्नन-अहातन किया करते थे। क्रिकेट

प्रयुक्ते समीप बहुतने विरक्त मक पृथक्-पृथक् स्थानोंने रहते थे। ये सभी मक्तिके कारण कभी-कभी प्रयुक्ते अपने स्थानगर बुटाकर भिक्षा कराया करते थे। मक्तवस्थळ गीर उनकी प्रगवताके निमित्त उनके यहाँ चले आते थे और उनके मोजनकी प्रगंशा करते हुए भिक्षा भी पा लेते

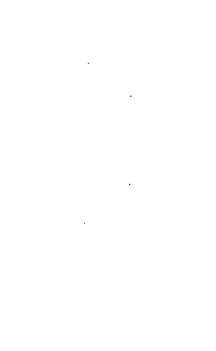



थीजगन्नाथजीका मन्दिर

में। बोल माधनावार्त राजवे एक विश्व परिवट किए बार्ट के अहेति स्तान्यनी होर संसरी हुत्य थे। उनके छोटे स्त्रीक कर में रेसेड महाचार । मेरेस्ट ऑकार्यालींसे वेदाना प्रदेश जाम का लां बहुत स्था में कि में महरों असा पढ़ा हुआ गर्मा करा क्षेत्र क्षेत्र वहाँ तो सब भीहणक्रयांके भीता के ह लि क्षाप्त नेव कारता हो और जीव अवस्थित एकताका निर्मेत करण हो वह भगास अस बायक्यस्य एरपाका नेनामम् तुने अस्या पट्टे । वहाँ श्रीहरूप्रेनके हे ब्राज्यस भार की अमरा पर । अस अपनि के क्रिकेट कर्मकर भार की अमनेवार दुरुष हैं; बहीं बेटानेटको क्रिकेट कर्मकर उसे दासीन रहक श्रीहणक्यां ही प्रवानना हो हालाहे व्य भाग शहर शहरप्रक्रमण व नगा । भारति मिदिके प्रमहको सुनना कोई क्यों प्रमंद केला । स्थित प्रमाहका सुनना कार प्रशासन अस्ति हेटास्तासकी स्थित गोसामाहि कहनेने वे महानार्थ महाम्य भागामास कहनेने वे महाचाय महाध्य और रहे हे उन्हें भित्राची हो नेकर अपने नियानस्थानको और रहे हे भारति वहाँ प्रश्नियह गये । उनकी स्वरूप केल्यूर होते वहाँ विकास ा वहा पुरीन रह गये । उनका स्वानिक्य बरेक हर्ने विहास थी। ये बीच-बीचर्स कमीन्यमी प्रवृद्ध हिल्लाकर बरेक हर्ने किला-निश इत्तर इत्ते थे ।

नामापत्रीम वनेन्याचे परार्थीका मेग न्यार है है ज्यार एक कि स्मार परार्थीका मेग न्यार है है ज्यार पर के कि स्मार के कि कि स्मार के स

पाउर १२व मात देशाय का विशेष त्र व्याप होता है की पाउर मार्च मीम महावाद है की पाउर है की पाउर मार्च मीम महावाद है की पाउर है की पाउर मार्च मीम महावाद है की पाउर है की पाउर

स्नेह रखते थे। माघवी दासी परम तपियनी और सदाचाहिणी थी। इन तीनोंका ही महामधुके चरणोंमें हद अनुराग था। महामधु माघवी दातीकी गणना राघानीके गणोंमें करते थे। उन दिनों राघाजीक गणोंमें सादे तीन पात्रोंकी गणना थी—(१) स्वरूप-दामोदर, (२) राप रामानन्द, (१) दिश्ल माहिती और आधे पात्रमें माघपीदेवीकी गणना थी। इन तीनोंका महामधुके यति अल्यन्त ही महार श्रीमतीजीका-सा सरस आब या।

भगवानाचार्यजीने प्रमुके निमन्त्रणके लिये बहुत बिद्वा महीन ग्रुक्त चायल लानेके लिये छोटे हरिदासजीते कहा । छोटे हरिदासजी माधवी दासीके परमें भीतर चले गये और भीतर जाकर उनते चायल मॉगकर ले आये । आचार्यने चिपिपूर्यंक चायल बनावें । कई प्रकारके शाक, दाल, पना तथा और भी कई प्रकारकी चीजें उन्होंने प्रमुक्ते निमित्त बनायीं । निमत समयपर प्रभु स्वयं आ गये । आचार्यने इनके पैर योवे और सुन्दर-स्वच्छ आधनपर बैठाकर उनके सामने भिक्षा परीसी । सुरानियद्यक्त बिद्वा चावलों ने देलकर प्रमुने पूछा--भगवान । ये पेते मन्दर चावल कहेंसे मॅगांवे १९

सरलताके साथ भगवानजीने कहा---'प्रमो ! माधवीदेवीके यहाँते मॅगाये हैं।'

सुनते ही महामुक्ते भावमें एक प्रकारका विचित्र परिवर्तनमा हो गया । उन्होंने गम्भीरताके साथ पूछा—ध्याचरीके वहाँसे छेने कीन गया था !

उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया—'प्रमो ! छोटे हरिदास गये थे।' यह सुनकर महाप्रसु चुप हो गये और मन-ही-मन कुछ सोचने रुगे । पता नहीं ये हरिदासजीकी किस बातसे पहलेसे ही असन्तुए ये । उनका नाम सुनते ही वे मिक्षासे उदावीन-से हो गये। फिर कुछ सोचकर उन्होंने भगवान्के प्रसादको प्रवास किया और अनिन्छापूर्वक कुछ योडा-यहुत प्रशाद पा िया। आज वे प्रधाद पाते समय सदाकी भाँति प्रसन्न नहीं दोखते थे, उनके हृदयमें किसी गहन विषयपर हन्द्व- युद्ध हो रहा था। मिक्षा पाकर से कीचे अपने स्थानपर आ गये। आते ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविन्दकी सुलाय। हाथ जोड़े हुए गोविन्द प्रभुक्ते सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखते ही प्रभु रोपके स्वरमे कुछ हदताके साथ बोले—पदेखना, आजने छोटा हरिदास हमारे यहाँ कभी न अने पत्तेचा। विदे उनने भूलमें भी हमारे दरवाजेमें प्रनेदा किया तो पिर हम बहुत अधिक अवन्तुष्ट होंगे। भेरी इस बातका ब्यान रखना और हदताके साथ इसका पालन करना।

गोविन्द सुनते ही सक रह गया । यह प्रश्नुकी इस आजाका कुछ भी अर्थ न समझ सका । धीरे-धीर यह प्रश्नुके गायते उठकर सक्त्य गोखामिक गाय । उछने समी इसान्य उनसे कह सुनामा । समी प्रमुक्ती इस भीपण आजाको सुनकर बकित हो गये । प्रभु तो ऐसी आजा कभी नहीं देते थे । ये तो पितालें भी प्रेम करते थे, आज यह बात क्या हुई । ये छोग दीहे-दीहे हरिदालके पास गये और उठे सब सुनाकर प्रकृते छोग - प्रमुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रमुक्त हो गये ? इस बातके सुनते ही छोडे हरिदासका मुख सम्में दूर दूर गया । उसके होता हवार उद्द गये । अत्यन्त ही हुःख और पश्चामाफे स्वर्मी उसने कहा---धीर तो मैंने कोई अपराध किया नहीं, हाँ, मगावानाचार्यके कहनेये मापूर्वी दासीके परसे में मोड़े-से चायलोंकी मिक्षा अवस्थ माँग छाया था।?

सभी भक्त समझ गये कि इस बातके अंदर अवस्य ही कोई गुप्त रहस्य है। प्रमु इसीके द्वारा भक्तोंको त्याग-वैराग्यकी कठोरता समझाना



हे आते थे, उन्होंने उनसे मिशा लाना ही बंद कर दिया। सम्प गोसामी बरते-इरते एकान्तमें प्रभुके पास गये। उस समय प्रमु लक्ष होकर कुछ सोच रहे थे। म्बल्पनी प्रणाम करके बैट गये। प्रमु प्रसावता-पूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रभुकी प्रसाव देलकर पंरि-धार सकरा गोसामी कहने लगे—'प्रमो! छोटे हरिदासने तीन दिनसे कुछ नहीं खाया है। उसके उत्तर इतनी अपसवता क्यों? उसे अपने कियेका बहुत इण्ड मिछ गया, अब तो उसे ध्रमा मिल्जी चाहिये।'

प्रभुत्ते अत्यन्त ही स्तेहके साथ विश्वतातके स्वर्भ कहा—'स्वरूपजी! में क्या करूँ। में स्वयं अपनेको समझातेमें असमर्थ हूँ। जो पुरुप साधु होकर महाविसंसर्ग रखता है और उत्तने सम्भागण करता है, में उससे बातें नहीं करना चाहता। देखो, में सुग्हे एक अत्यन्त ही रहस्यग्णें बात स्वाता हूँ हो स्वानपूर्वेक सुनो और सुनकर हृदयमे धारण करो, वह यह है—

श्रणु हृदयरहस्यं यत्प्रशस्तं मुनीनां

न खलु न खलु योषित्सन्निधिः संनिधेयः ।
- हरति हि हरिणाक्षी क्षित्रमक्षिक्षरप्रैः

विहितशमतनुत्रं वित्तमप्यत्तमानाम् ॥

(सु॰ र० मां० ३६५। ७२)

क में सुमते हरकते हुएकाओं काम्या हूँ निसकी सभी जापि-मुनिवाने मूरि-मूरि प्रसंस की है, जब क्या है । कियोकी सिकिपिमें नदी एकता जादिये, नदीं । तुन्दान्दर नेपोबाकी क्याप्रियों अपने

नत्रावाला **क्यासना** चित्तको मी

लेती है, 🖽 🥇

चाहते हैं। समी मिल्कर अभुके तास गये और अभुके पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे---प्रमो। ! हरिदाल अपने अपरापके लिये हृदयमे अत्यन्त ही दुर्जा हैं। उन्हें हामा मिलनी चाहिये। अपिप्पमें उनमें ऐसी भूल कमी न होगी। उन्हें दर्शनोंने ब्राह्मित न रिचिये।

प्रभुने उसी प्रकार कटोरताके स्वर्मे कहा--- 'मुनहोग अब इस सम्पर्क्ये मुझसे कुछ भी न कहो। में ऐसे आदमीका मुख भी देखना नहीं चाहता जो धरागीका चेच यनाकर क्रियोंसे सम्मापण करता है।'

अत्यन्त ही दीनताके साथ स्वरूप गोस्वामीने कहा—'ग्रमो ! उनने भूख हो गयी। फिर माधवीदेवी सो परम साध्यी मगयन्न जित्रायणा देवी हैं, उनके दर्शनोंके अपरायके ऊपर इतना कठोर दण्ड न देना चाहिये!

प्रभुने हदताके साथ कहा— 'चाहे कोई भी क्यों न हैं। कियों से यात करनेकी आदत पड़ना हो विरक्त साधुके लिये ठीक नहीं। शालों में तो यहाँतक कहा है कि अपनी सारी माता। बहिन और युवती लड़कीरी मी एकान्तमें वालें न करनी चाहिये। ये हन्दियाँ हतनी प्रयन्न होती हैं कि अच्छे-अच्छे विद्वानोंका मन भो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्रमुक्त ऐसा हद निक्षय देखकर और उनके स्वरंग हदना देखकर किर किसीकी कुछ कहनेका शहत नहीं हुआ।

हरिदाएओंने जब सुना कि प्रमु किसी भी तरह क्षमा करनेके दिये राजी नहीं हैं, तब तो उन्होंने अबन्जज बिल्कुल छोड़ दिया। उन्हें तीन दिन बिना अबन्जलके हो भारे, किन्तु प्रमु अपने निक्षपरे तिकमर मी न दिये। तब तो स्वरूप गोस्सामीजीको बड़ी चिन्ता हुई। प्रमुके पास रहनेचाले सभी बिरक्त मक डरने लगे। उन्होंने नेबोंसे तो स्वा मनसे भी बिचर्षका चिन्तन करनां-नाग दिया। कुछ बिक्क स्विशेष मिक्षा, हे आते थे, उन्होंने उनसे मिश्रा लाना ही बंद कर दिया। खरूप गोखामी इरते-इरते एकान्तमें प्रभुके पान गये। उस समय प्रभु त्यस्य होपर सुरु कोच रहे थे। त्यस्त्यजी प्रणाम करके पैठ गये। प्रभु प्रसतता-पूर्वक उत्तसे वार्ते करने लगे। प्रभुको प्रस्तक देखकर चीरे-चीर सहस्य गोखामी कहने लगे—"प्रमां। छोटे हरिदासने तीन दिनसे कुछ नहीं ज्याचा है। उसके उत्तर इतनी अधस्यता क्यों? उसे अपने क्रियेका यहुत हण्ड मिल गया। अप तो उसे धामा मिलनी चाहिये।

प्रभुत्ते अस्यन्त ही स्नेहकं साथ विवशताकं स्वर्भ कहा—'स्वरूपत्री! म क्या करूँ। में स्वयं अपनेको समझानेम असमर्थ हूँ। जो पुरुप साधु होकर प्रकृतिसंसगं रखता है और उनसे सम्भागण करता है, में उनसे यातें नहीं करना चाहता। देखो, में तुम्हे एक अस्यन्त ही रहस्यपूर्ण यात पताता हूँ हसे स्थानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदयमं धारण करो, यह यह है—

> श्यु इदयश्हर्य वामनास्तं सुनीनां म खलु म खलु वोपिस्तन्मिधः संनिधेयः । इरिति हि हरिणाक्षी क्षित्रमक्षित्रुरम्भैः विहितसमतनुर्यं विस्तमस्यस्यानसम् ॥७

> > (स॰ र॰ मां० ३६५। ७२)



हो गया, उसके लिये इतनी म्लानिका नया काम १ समी अपने स्वभावसे मजबूर हैं।

प्रमुने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्वयात्मक स्वरमें कहा—'श्रीपाद ! इसे में भी जानता हूँ कि सभी अपने खमावसे मजबूर हैं। फिर में ही इससे कैसे बच सकता हूँ। मैं भी तो ऐसा करनेके लिये मजबूर ही हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भन्तोंको साम लेकर रहें, मैं अकेटा अलालनायमें जाकर रहूँगा । वस्र, जपरके कामीके निमित्त गोविन्द मेरे साथ वहाँ रहेगा। यह कहकर प्रभुने गोविन्दको जोरींचे आवाज दी और आप अपनी चहरको उठाकर अलालनायकी ओर चलने लगे । जल्दीने उठकर पुरी महाराजने प्रमुको पकड़ा और कहने नहीं क्या कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वहीं कीजिये। मेरा ही यहाँ क्या रखा है १ केवल आपके ही कारण में यहाँ ठइरा हुआ हूँ। आपके निना में यहाँ रहने ही क्यों लगा ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है। अब मैं इस सम्बन्धमें कमी कुछ न कहूँगा । यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामे चले गये। प्रमु फिर वहीं लेट गये।

जब स्वरूप गोखामीने समझ हिया कि प्रमु अब किटीकी भी न सुनेंगे तो वे जगदानन्द, भगवानात्वार्य, गदाघर गोखामी आदि दस-पेंच भक्तीके साथ छोटे इरिदासके पास गये और उसे समझाने क्यो—उपवास करके प्राण गैंवानेसे क्या छाम ? जीओगे तो भगवजाम-जाप करोंगे, स्थानपर जाकर न सही, जब प्रमु जगजायजीके दर्शनोंको जापा करें तब दूखे दर्शन कर हिया करो । उनके होकर उनके दरवारमें पड़े रहींगे तो कभी-न-कभी वे प्रसन्न हो ही आयेंगे। इसलिये भैया ! मेरे जाने, वह भूखों मर ही वर्षों न जाय अब वं जो निश्चय कर चुका उठवें हुँगा नहीं ।? स्वरुपजी उदार मनने लीट गये ! उन्होंने होचा—पम्स परमानन्दपुरी महाराजका बहुत आद करते हैं, यदि पुरी उनसे आग्रह करें, तो सम्भवतया ने मान भी जायें ।? यह सोचकर ये पुरी महाराजके पात गये । सभी भक्तिक आग्रह करनेपर पुरी महाराज प्रमुखे आकर कहनेके किये राजी हो गये । वे अपनी कुटियानेंसे निकल्पर प्रमुखे ध्यवनस्थानमें गये । पुरीको अपने यहाँ आते देखकर प्रमु उटकर खड़े हो गये और उनकी यथाविधि अम्पर्चना करके उन्हें वैटनेके हिथे आसन दियां। बातोंन्ही बातोंमें पुरीजीने हरिदासका प्रसंग छेड़ दिया और कहने क्यो—पम्मो ! इन अस्य ग्रहिकाले जीवोंके छाथ ऐसी कहाई ठीक नहीं है । बस बहुत हो गया, अब सबको पता चळ गया, अब कोई भूक्छे भी ऐसा व्यवहार न करेगा । अब आप उसे समा कर दीजिये और अपने पास बुलाकर उसे अब-जल प्रहण करने-की आहा दे दीजिये।?

पता नहीं प्रमुने उतका और भी पहले कोई ऐसा निन्य आचएण देखा या या उतके बहाने सभी भक्तोंको घोर बैराएकी शिक्षा देता चाहते थे । हमारी समझमें आ ही क्या सकता है ! महामुमु पुरीके कहनेपर भी राजी नहीं हुए । उन्होंने उसी प्रकार हदताके खरमें कहा— 'भगवन् ! आप मेरे पूज्य हैं, आपकी उसित-अनुचित सभी प्रकारकी आजाओंका पालन करना में अपना कर्तेब्य समझता हैं, किन्तु न जाने क्यों, इस चातको मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता । आप इस सम्बन्धमें सुस्ती कुछ भी न कहें ।'

पुरी महाराजने अपने बृदपनेके सदछ भावसे अपना अधिकारना दिखाते दुार कहा---प्रामो । पेसा हठ ठीक नहीं होताः जो हो गया, सो हो गयाः उसके लिये इतनी म्लानिका क्यां काम ! समी अपने खभावसे मजबूर् हैं।'

प्रभुने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्चयात्मक स्वरमें कहा—'श्रीपाद ! इसे में भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं। फिर में ही इससे कैसे बच सकता हैं। मैं भी तो ऐसा करनेके लिये मजबूर ही हैं। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तीको साथ लेकर रहें, मैं अकेटा अलालनायमें जाकर रहेँगा । बस, ऊपरके कामोंके निमित्त गोविन्द मेरे साथ बहाँ रहेगा। यह कहकर प्रमुने गोविन्दको जोरींसे आवाज दी और आप अपनी चहरको उठाकर अलालनायकी ओर चलने लगे । जल्दींसे उठकर पुरी महाराजने प्रभुको पकड़ा और कहने टमे-- आप खतन्त्र ईश्वर हैं। आपकी माया जानी नहीं जाती । पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। अन्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वहीं कीजिये । मेरा ही यहाँ क्या रखा है है केवल आपके ही कारण में यहाँ उहरा हुआ हूँ । आपके बिना में यहाँ रहने ही वर्षों लगा ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है। अब मैं इस सम्बन्धमें कभी कुछ न कहूँगा। यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामें चले गये। प्रभु फिर वहीं लेट गये ।

जब स्वरूप गोस्वामीने समझ िव्या कि प्रमु अब किसीकी भी न सुनेंगे तो वे जमदानन्द, भगवाबाचार्य, गदाधर गोस्वामी-आदि दस-पाँच भक्तेंके साथ छोटे हरिदासके पास गये और उसे समहान न्हों— 'उपवास करके प्राण गैंवानेसे क्या छाम है जीओमे तो भगवज्ञाम-जाप करोंगे, स्थानपर जाकर न सही, जब प्रमु जमजाचजीके दर्शनींको जाया करें तब दूरसे दर्शन कर छिया करो । उनके होकर उनके दरसारमें पढ़े रहोंगे तो कमी-न-कमी वे प्रसन्न हो ही जावेंगे।

#### ३० श्रीशीचैतन्य-चरितावली सण्ड ५

र्फातिनया हरिदाखनीकी समझमें यह बात आ गाँगि, उसने भक्तंके आग्रहरे अन्न-जल ग्रहण कर लिया । यह निल्पाति दर्शनीको मिन्दरमें जाते समय दूरेस प्रयुक्ते दर्शन कर लेता और व्यवेको अभागी समझता हुआ केदीको तरह जीवन किताने लगा। उस लातायीना कुल भी अल्डा नहीं लगता या, किसीसे मिल्नेकी इच्छा नहीं होती थी, गाना-जाता उसने एकदम लोड़ दिया। सदा वह अपने अपन्द व्यवहारके विपयमें ही सोचता रहता। होते-होते उसे संतरहे एकदम बैराग्य हो गया। ऐसा प्रयुक्तगाहत्य जीवन विताना उसे भारता प्रतीत होने लगा। अप उसे महर्केन समने मुख्य दिखानेमें भी तमा होने लगी।

इसलिये उसने इस जीवनका अन्त करनेका ही दृद निश्चय कर लिया। एक दिन अरुणोदय कालमं वह उठा । प्रभु उस समय समुद्र-स्नान करनेके निमित्त जाया करते थे । स्नानको जाते हुए प्रभुके उसने दर्शन किये और पीछेसे उनकी पदधृष्टिको मझकपर चढ़ाकर और कुछ यस्त्रमं बॉधकर श्रीनीटानलने चल पड़ा। काशी होता हुआ यह त्रिवेणी-तटपर पर्हुचा । जहाँपर मङ्गा-यमुनाके सितासित सल्लिका सम्मिलन होता है। उसी स्थानपर धारामे खड़े होकर उसने उद्यस्तरसे कहा--- 'जिस शरीरने महाप्रभुकी इच्छाके विरुद्ध दर्शीय किया है, हे माता जाह वी ! हे पतितपावनी श्रीकृष्णसेविता कालिन्दी माँ ! दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र दारीरको अपने परम पावन प्रवाहम बहाकर पायन बना दो । हे अन्तर्यामी प्रमी ! यदि मैने जीवनमें ऋछ मी योड़ा बहुत मुकृत किया हो तो उत्तके फळलारूप मुझे जन्म जन्मा न्तरोंतक आपके न्चरणोंके समीप रहनेका सीमाग्य प्राप्त हो । यह कहकर वह जोरांसे प्रवाहकी। ओर ल्पका । उसकी प्रार्थनाको पूर्ण करनेके निमित्त दोनों ही माताएँ एक होकर अपने तीश्ण प्रवाहके साथ बहाकर उसके शरीरको साथ ले गर्यी ।

कोई गौड़ीय वैष्णव मक्त उसकी इन बातांको सुन रहा था, उसने नयदीयंत्र आकर श्रीवास पण्डितसे यह समाचार सुनाया । वे मन-ही-मन सोचने टगे—'हरिदासने ऐसा कौन-सा दुष्कर्म कर हाला ?'

रथयात्राके समय सदाकी भाँति वे इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तोंके साथ नीव्यन्तव पधारे तच उन्होंने प्रशुस्ते पूछा---'प्रभा ! छोटा हरिदास कहाँ है १'

प्रभुने हेंसकर कहा-- 'कहीं अपने दुष्कर्मका फल भीग रहा होगा।'

तय उन्होंने उस वैष्णवके मुखसे जो बात सुनी थी। यह कह सनायी । इसके पूर्व ही मक्तोंको हरिदासजीकी आवाज एकान्तमे प्रभुके समीप सुनायी दी थी। मानो वे सूक्ष्म शरीरसे प्रभुको गायन सुना रहे हों । तब बहुतोंने यही अनुमान किया या कि हरिदासने बिप खाकर या और किसी भाँति आत्मघात कर लिया है और उसीके परिणामस्वरूप उसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई है या ब्रह्मराध्य हुआ है। उसी ग्ररीरसे वह प्रमुको गायन सुनाता है। किन्तु कई भक्तोंने कहा-को इतने दिन प्रसकी सेवामें रहा हो और नित्य श्रीकृष्णकीर्तन करता रहा हो। उसकी ऐसी दुर्गति होना सम्भव नहीं । अवश्य ही वह ग्रन्थवं बनकर अलक्षित मायरे प्रभुको गायन सुना रहा है। आज श्रीवास पण्डितने निश्चितरूपसे हरिदासजीकी मृत्युका समाचार सुनकर सभीको परम आश्रर्य हुआ और सभी उनके गुणोंका बखान करने छगे। प्रभुने इटतायुक्त प्रसन्नताके खरमे कहा-पाधु होकर कियोंसे संसर्ग रखने-वालोंको ऐसा ही प्रायश्चित्त ठीक भी हो सकता है। इरिदासने अपने पापके उपयुक्त ही बायश्चित्त किया ।

#### घन माँगनेवाले भृत्यको दण्ड

धनमपि परद्रचं दुःसमीचित्यमानां अवति हृदि सदेवानन्द्रस्रशितरेपाम् । मस्त्वजस्तिविन्दुर्वाधते नेत्रमन्तः र्जनवति च अपुवाहुत्दमन्त्रम् गाप्ने ॥७

( स॰ र० भां० ६७। १८ )

प्रेमस्पी पनकी प्राप्तिमें ही जो सदा यक्षवील रहते हैं, वे उदरपूर्विक लिये अल और अज्ञरकाक लिये साधारण वर्लोंक आतिरिक किसी
प्रकारके धनका संग्रद नहीं करते । धनका खमाव है लोम उत्पन्न करना
और लोमने हेपकी प्रगाद मित्रता है। वहाँ लोम रहेगा वहाँ दूसरोक
प्रति देश अवस्य विध्यान रहेगा । देखे बूणा होती है और पुरुपोंक
प्रति देश अवस्य विध्यान रहेगा । देखे बूणा होती है और पुरुपोंक
प्रति पुणा करना यही नावका कारण है। इन्हीं सब याजेंको सोचकर
तो लागी महापुक्य इन्सका हार्य नहीं करते । वे वहाँतक हो सकता है,
इन्सवे दूर ही रहते हैं। प्रश्वियोंका तो इन्यक विमा काम चलना ही
कठिन है, उन्हें तो ग्रहसी जलानेक लिये इन्य रखना ही होगा, किन्तु

श्विषयोक्ते स्वागते हो पूर्ण शालित प्राप्त हो सकती है, ऐसा निन्हें इस् निश्तास हो गया है जब औषित्वके ज्यासक महापुरुषिको दूसरोके द्वार दिया इक्षा पन भी दुःखदाची हो प्रतीत होता है, वहीं पन मंदि विषयो पुरुषिके लिये दे दिया जाय तो उनके हृदयमें नह प्रत्म ज्यानल और आहाद उत्पन्न करने-बाला दोता है, जिस महार सुग्यित मज्याचल चन्द्रनका रस ऑखोर्म हालमेत इन्द्रायोग प्रतीन होता है और अन्य जहाँमें लगानेसे शीतलता प्रदान करनेवाल होता है।

उन्हें भी अधर्मसे या अनुचित उपायेंसे धनार्जन करनेकी धवृत्तिको एक-दम त्याग देना चाहिये । धर्मपूर्वंक न्यायोचित रीतिसे प्रपत किया हुआ पन ही प्रलोभत होता है और वही उन्हें संसारी बन्धनोंसे छटाकर धीरे-धारे बरमार्थकी ओर ले जाता है । जी संखिया वैसे ही विना सीचे विचारे ग्या लिया जाग से। यह मृत्यका कारण होता है और उसे ही वैशके कथना-नुसार शोधकर खाया जाय तो वह रसायनका काम करता है। उससे दारीर नीरोग होकर सम्पूर्ण अङ्ग पुष्ट होते हैं । इसलिये वैद्यरूपी दास्त्रकी बतायी हुई धर्मरूपी विधिष्ठे सेवन किये जानेवाला विपरूपी धन भी अमरता प्रदान करनेवाला होता है । महाप्रस चैतन्यदेव जिस प्रकार स्त्रीसंगियोंसे हरते थे। उसी प्रकार धनलोलुपेंसे भी वे सदा सतर्क रहते थे। जो म्ह्रीसेयन अविधिपूर्वक कामबासनाकी पूर्तिके लिये किया जाता है, दास्त्रोंमं उसीकी निन्दा और उसी कामिनीको नरकका द्वार बताया है। जिसका पाणिमहण शास्त्रमपाँदाके साथ विधिपूर्वक किया गया है। वह तो कामिनी नहीं। धर्मपत्री है । उसका उपयोग कामयासनातृति न होकर धार्मिक कृत्योंमें बहायता प्रदान करना है। ऐसी छियोंका सङ्ग तो प्रवृत्तिमार्गवाले वृहस्तियोंके लिये परम धर्म है । इसी प्रकार धर्मपूर्वक, विधियकः विनय और पात्रताके साथ उपार्जन किया हुआ धन धर्म तथा सुखका प्रधान कारण होता है। उस धनको कोई अन्यायसे अपनाना चाहता है तो यह विषयी है, ऐसे विषयी छोगोंका साथ कभी भी न

श्री अद्भैताचार्य ग्रह्सी थे, इस बातको तो पाठक बानते ही होंगे। उनके दो लियों थीं, छः पुत्र थे, दो-चार दासी-दास भी थे, बहे पुत्र अच्युतानन्दकी छोड़कर सभी पर-ग्रह्सीवाले थे। सरांश कि उनका परिवार बहुत बहु। था। इतना बहु। परिवार होनेपर भी थे भक्त थे। मकोंको बहुता लोग बावला कृहा करते हैं। एक कहावत भी है—

करना चाहिये ।

भक्त बावले ज्ञानी अस्तृह, योगी बहे निखटू। कर्मकांक्षी ऐसे क्षेत्रें, ज्यों आहेक टट्ट ॥

अरात, वालंक मर्कोंक यहाँ थार भेरा है, यह तेसा हैं' का तो दिशय ही नर्ती । जो भी आओ, सूब साओ । निक्रं जित चीजर्म आबस्यकता हो, से जाओ । चक्के लिये उनका दरवाना खुटा रहता है। वास्तवमें उदासता ह्यीका नाम है। जिलके वहाँ मिन्न, अतिधि, स्वजन और अन्य जन बिना खंकोचके वरकी माँति रोज मोजन करते हैं, जिलका हाथ करा खुला रहता है, वही स्था उदार है, वही श्रीकृष्ण-प्रेमका अधिकारी भी होता है। जिले पैलांचे प्रेम है, जो हव्यका लोगी है, वह भागानान्ते प्रेम कर ही कैंसे सकता है। वैभागांक ही यह प्राचित्रक मोजनाल्य भी था। जो भी आवे जवसक रहना चाहे आचार्यके घर पड़ा रहे। आचार्य सरकार-पूर्वक उसे लिलाने-पिछाते थे । इस उदार द्वांचके कारण आचार्यम कर कर्ज भी हो गया था।

उनके यहाँ बाउछ विश्वास नामका एक प्रत्य या। आचार्यक करणोंमें उसकी अनन्य भद्वा थी और वह उनके परिवारकी सदा तन-मनते तेवा किया करता या। यह आचार्यके साय-साय पुरी भी जावा करता या। आचार्यको इत्यका संकोच होता है, इतते उसे मानांकक दुःश्व होता था, उनके उत्य कुछ श्रृष्ण भी हो गया है, इसका उसे स्वयं ही सीच या। पुरीमे उसने प्रमुक्ता इतना अधिक प्रमान देखा। महाराज प्रतापक प्रमुक्त इंभरतृत्य मानते भे और गुरुमावरे उनकी प्रयोज प्रतापक पानन करनेके विये तत्यर रहते थे। विश्वासने सोचा-माहाराजते ही आचार्यक ग्रुप्परिशोधके विये वसी न कहा जाय है यदि महाराजके कार्नोतंक यह बात पहुँच गयी तो सदीके लिये इनके क्षर्यका सुदृह प्रवस्य हो जावारा। ।' यह सोचकर

उसने आचार्यसे हियकर स्वयं जाकर महाराज प्रतापरुद्रजीको एक प्रार्थनापत्र दिया। उसमें उसने आचार्यको साक्षात् ईश्वरका अवतार बताकर उनके म्हणपरिशोध और ब्यक्का खायी प्रबन्ध कर देनेकी प्रार्थना की।

महाराजने वह पत्र प्रभुके पास पहुँचा दिया । पत्रकी पद्ते ही प्रभ आक्षर्यचिकत हो गये । अनके प्रभावका इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। यह सोचकर उन्हें विश्वासके ऊपर रोप आया । उसी समय गोविन्दको घलाकर प्रभने कठोरताके साथ आजा दी-गोविन्द ! देखना आजसे बाउल विश्वास इमारे यहाँ न आने पाये । यह हमारे और आचार्यके नामको बदनाम करनेवाला है । गोविन्द सिर नीचा किये हुए चुपचाप लौट गया । उसने नीचे जाकर ठहरे हुए भक्तींसे कहा । भक्तींके द्वारा आचार्यको इस बातका पता लगा । ये जल्दीसे प्रभवे पास दौडे आये और उनके पैर पकडकर गढद कण्डसे कहने रुगे---प्रभो ! यह अपराध तो मेरा है । बाउलने जो भी कुछ फिया है। मेरे ही लिये किया है। इसके लिये उसे दण्ड न देकर मुझे दण्ड दीजिये । अपराधके मूल कारण तो हमीं है ।' महाप्रभु आन्वार्यकी प्रार्थनाकी उपेक्षा न कर सके। आन्वार्यके अवतारी होनेमे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु अवतारी होकर क्षुद्र पैसोंके लिये विपयी पुरुपोंसे प्रार्थना की जाय यह अवतारी पुरुषोंके लिये महान् कलक्क की बात है। आयश्यकता पड्नेपर याच्या करना पाप नहीं है। किन्तू अवतारपनेकी आहमें द्रव्य माँगना महापाप है। बेचारा बावला बाउल क्या जाने। उस अग्निसित नौकरको इतनी समझ कहाँ। उसने तो अपनी तरफसे अच्छा ही समझकर यह काम किया था। प्रमुने अज्ञानमें किये हुए उसके अपराधको क्षमा कर दिया और भविष्यमें फिर ऐसा कभी है करनेके लिये उसे समझा दिया ।

characterists

### गोपीनाथ पट्टनायक सूलीसे बचे

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीव्रेण भक्तियोगेन वजेत पुरुपं परम्॥क्ष

(ओमद्रा०२।३।१०)

पाठकहृन्द राय रामानन्दजीके विता राजा मवानन्दजीको तो भूठे ही न होंगे । उनके राय रामानन्द, गोपीनाय पहनायक और वाणीनाय आदि पांच पुत्र थे, जिन्हें प्रमु पाँच पाण्डवाँकी उपमा दिया करते ये और भवानन्दजीका पाएड कहकर सम्मान और सकार किया करते ये शे वाणीनाय तो सदा प्रमुखी ही सेवाम रहते ये । राय रामानन्द पहले विद्यानन्तरारेक शासक थे, पीछेसे उस कामको छोड़कर ने सदा पुरीमें ही ममुके पादपदाँके सक्तक दिवास किया करते ये और महाममुक्की निरन्तर शीकृष्ण-कथा अवण कराते रहते । उनके छोटे आई गोपीनाय पहनायक माल जाख्या दण्डवाद? नामक उड़ीसा राज्यान्तर्गत एक प्रान्तक शासक थे । ये बड़े शौकीन ये, इनका रहन-यहन, ठाट-बाट स्व राजवी दंगका ही था । भन पाकर जिस प्रकार प्रायः सेवा विद्यार्थ का नाते हैं, उसी फकारके ये विपयी वने हुए ये । विषयी छोनों की इच्छा वर्षमुक् अप्रिके समान होती हैं, उसमें यनस्त्री हैंचन कितना भी समाँ न हार दिया आप उसकी सीत नहीं होती । सभी वो विषयी पर्णाको शासकारों अनियासी

चाहे तो निष्काम सारक्षे, चाहे सम्पूर्ण सांसारिक सुर्वोक्त रच्छाते
 मपना मोधकी ही इच्छाते वृद्धिसान् पुरुषको सर्वदा तीव स्रतियोगसे उन परम पुरुष और्ष्णकी [नामसरण, संबीतंत और लीला-कवास्ती वर्षोदारा]
 माराधना करते रहना चाहिने।

कहा है। विपयी टोगोंक वचनोका कभी विद्यास न करना चाहिये। उनके पास कोई घरोहरकी चीज रखकर फिर उसे प्राप्त करनेकी आगा व्यर्ष है। विषय होता ही तब है जब इंद्रयमें अविवेक होता है और अधिवेकमें अपने-पराये या हानि-लाभका ष्यान नहीं रहता । इस्टिये विषयी पुरुष अपनेको तो आपश्चिक जालमें फँसाता ही है साथ ही अपने संसर्गियोंको मी सदा क्लेश पहुँचाता रहता है। विषयियोंका संसर्ग होनेसे किसे क्लेश नहीं हुआ है। इसीटियं नीतिकारोंने कहा है—

<u>बुर्खृत्तसंगतिरमर्थपरम्पराया</u>

हेतुः सतां भवति किं वचमीयमत्र । क्रद्रेश्वरो हरति दासरथेः क्लयं

प्राप्नोति बन्धनमसी किछ सिन्धुराजः॥ '

'इसमें विशेष फर्टने-पुननेकी बात ही क्या है ? यह तो स्नातनकी रीति चली आगी है कि, विपयी पुरुषोंसे लंबर्ग रखनेसे अच्छे पुरुषोंको मी क्षेत्रा होता ही है। देखो, उस विपयी रावणने तो जनकनिन्दानी सीताजीका हरण किया और वन्धनमें पड़ा बेचारा समुद्र ।? साधियों के दु:ख-मुखका उपभोग सभीको करना होता है। वह सम्बन्धी ही नहीं जो मुखमें सीमाइत रहता है और दु:खमें दूर हो जाता है। किन्दु एक बात है, गदि खोटे पुरुषोंका सीमायवदा किसी महापुरुषे किसी भी मकारका सम्यन्ध हा जाता है तो उसके इहलीक और परलोक होनों ही सुधर जाते है। साधुपुरुष तो सदा विपयी पुरुषोंसे दूर ही रहते हैं, किन्दु मिपयी किसी मी मकारसे उनके शरणायन हो जाय तो तिर उसका वेशा पार हो समहाना चोहिये। महापुरुषोंको यदि किसीके दु:खको टेस-कर दु:ख भी होता है तो किर वह उस हु:खसे सूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंक सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और अदामिक्यूर्योंको सनिक-सी इच्लास खूट जाते हैं, तब शुद्ध हुदयसे और

थियचितन्य-चरितावली खण्ड ५

इसमें कहना ही क्या ! राजा भवानन्दजी द्युद्ध हृदयसे प्रमुके भक्त थे। उनके पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक महान् विषयी थे। पिताका महाप्रमुके साय सम्बन्ध या । इसी सम्बन्धसे उनका प्रमुके साथ थोड़ा-बहुत सम्बन्ध या । इस सम्बन्धीके सम्बन्धीके सम्बन्ध-संस्माके ही कारण वे स्लीपर चढ़े हुए भी वच गये। महापुरुपोंकी महिमा ऐसी ही है। गोपीनाथ एक प्रदेशक शासक थे । सम्पूर्ण प्रान्तकी आय उन्होंके

पास आती यी । वे उसमेंसे अपना नियत वेतन रखकर दोप रुपपोंको राज-दरवारमें भेज देते थे। किन्तु विपवियोंमें इतना संयम कहाँ कि वे दूसरे-के द्रव्यकी परवा करें है इस बता ही चुके हैं कि। अविवेकके कारण विषयी पुरुपोंको अपने परायेका शान नहीं रहता । गोपीनाय पटनायक भी

राजकोपमें भेजनेवाले द्रव्यको अपने हो खर्चमें व्यय कर देते । इस प्रकार उड़ीसके महाराजके दो लाख रुपये उनकी ओर हो गये। महाराजने इनसे अपने रुपये माँगे। किन्तु इनके पास रुपये कहाँ ! उन्हें तो वेदया और कलाराने अपना बना लिया । गोपीनायने महाराजरे प्रार्थना की कि: भोरे पास नकद रुपये तो हैं नहीं । मेरे पास ये दस-बीस धोड़े हैं, कुछ और भी सामान है, इसे जितनेमें समझें, से हैं, शेप रुपये में धीरे-धीरे देता रहूँगा ।' महाराजने उनकी प्रार्थना खीकार कर ली और घोड़ोंकी कीमत निश्चय करनेके निमित्त अपने एक छड़केको भेजा । वह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान था। उसे घोड़ोंकी खूब परल थी। यह अपने दस-शीस नौकरोंके साथ घोड़ोंकी कीमत निश्चय करने वहाँ गया। राजकुमारका स्वभाव था कि वह ऊपरको सिर करके बार-बार इघर-उधर मुँह फिरा-फिराकर बार्ते किया करता था। राजपुत्र था। उसे अपने राजपाट और अधिकारका अमिमान था। इसलिये कोई उसके

सामने बोलतातक नहीं था। उसने चारों ओर घोड़ोंको देल-भाल-कर मूल्य निश्चय करना आरम्म किया । जिन्हें गोपीनाय दो-चार हजारके

मूच्यका समझते थे, उनका उसने बहुत ही योड़ा मूच्य बताया । महाराज गोपीनायको मवानन्दजीके सम्बन्धने पुत्रकी मॉति मानते थे, इसलिये ये बड़े दीठ हो गये थे। राजपुत्रीको वे कुछसमझते ही नहीं थे। जब राजपुत्रने दो-चार पोड़ोंका ही इतना कम मूच्य लगाया, तब गोपीनायसे न रहा गया। उन्होंने कहा---'श्रीमन् ! यह तो आप बहुत ही कम मूच्य लगा रहे हैं!

राजपुत्रने कुछ रोपके साथ कहा-- 'तुम क्या चाहते हो, दो लाख रुपये इन घोड़ोंमें ही बेबाक कर दें ? जितनेके होंगे उतने ही ती लगावेंगे।'

गोपीनायने अपने रोपको रोकते हुए कहा—श्रीमन् ! योहे बहुत चाँद्रया नस्टके हैं। इतना मूल्य तो इनके लिये बहुत ही कम है।

इस बातमे कुछ कुपित होकर राजपुत्रने कहा—ब्युनियामरक रही घोड़े इफट्टे फर रखे हैं और चाहते हैं इन्हें ही देकर दो लाल हपयोंसे बेबाक हो जामें । यह नहीं होनेका । घोड़े जितनेके होंगे। उतनिके ही लगावे जामेंगे।

राजप्रधादमास मानी गोपीनाथ अपने इस अपमानको चहन नहीं कर एके । उन्होंने राजपुत्रकी उपेक्षा करते हुए धीरेखे ध्यंगके स्वरमें कहा—'कम-धे-कम'मेरे ये घोड़े द्वाग्हारी तरह उत्पर मुंह उठाकर इथर-उधर तो नहीं देखते ।' उनका मान था कि द्वाग्हारी अपेक्षा घोड़ोंका मूह्य अधिक है ।

आत्मवम्मानी राजपुत्र इस अपमानको सहन नहीं कर सका। वह क्षोषके कारण जलने लगा। उस समय तो उसने, कुछ नहीं कहा। उसने -सोचा कि यहाँ हम कुछ कहें तो बात बढ़ जाय और न जाने महाराज उसका क्या कर्य लगावें। शासनमें अभी हम स्ततन्त्र नहीं हैं, यही सोच-कर वह बहाँसे चुपचाप महाराजके पास चला गया। वहाँ जाकर उसने Юo

गोपीनाथकी बहुत-सी शिकायतें करते हुए कहा-पिताजी ! वह तो महा-विषयी है। एक भी पैसा देना नहीं चाहता । उलटे उसने मेरा घोर अपमान किया है। उसने भेरे लिये ऐसी ब़री बात कही है। जिसे आपके सामने कहनेमें मुझे छजा आती है। सब लोगोंके सामने वह मेरी ऐसी निन्दा कर जाय ! नौकर होकर उसका ऐसा भारी साहस ! यह सब आपकी ही दीलका कारण है। उसे जयतक चांगपर न चढाया जायगा तवतक रुपये यस्ल नहीं होंगे, आप निश्चय समझिये ।'

महाराजने सोचा-एडमें तो रुपये मिलने चाहिये। सचमुच जय-तक उसे भारी भय न दिखाया जायगा, तबतक वह रूपये नहीं देनेका । एक बार उसे चागपर चढानेकी आजा दे दें। सम्भव है इस मयसे रुपये दे दे । नहीं तो पीछे उसे अपनी विशेष आशासे छोड़ देंगे । भवानन्दक पुत्रको मटा हम दो लाख दपयोंके पीछे चांगपर थोडे ही चढ़वा सकते हैं। अभी कह दें। इससे राजकमारका क्रोध भी शान्त हो जायगा और रुपये भी सम्भवतया मिल ही जायेँगे ।' यह खोचकर महाराजने कह दिया-- अच्छा भाई, वही काम करी, जिससे उससे रपये मिलें। चदवा दो उसे चागपर ।?

बसः फिर क्या था ! राजपुत्रने फौरन आज्ञा दी कि गोपीनाथको यहाँ बॉधकर लाया जाय । क्षणभरमे उसकी आशा पालन की गयी । गोपीनाथ बाँधकर खांगके समीप खड़े किये गये। अब पाठकोंको चागका भी परिचय करा दें कि यह चाग क्या वस्त्र है। असलमें चाग एक प्रकारते स्लीका ही नाम है। स्लीमे और चागमें इतना ही अन्तर है कि सूली गुदाने होकर डाळी जाती है और शिरमें होकर पार निकाल की जाती है। इससे जस्दी प्राण नहीं निकलते—बहुत देरमें तइपन्तइपकर प्राण निकलते हैं। चांग उससे कुछ सुलकर प्राणनाशक किया है। एक वडा-सा मझ होता है। उस मझके नीचे भागमें

तीश्ण धारवाला एक. बहुत बड़ा खड़्ग छगा रहता है। उस मञ्जपरसे अपराधीको इष ढंगसे फॅकते हैं कि जिससे उस्पर गिरते ही उसके प्राणींका अन्त हो जाय। इसीका नाम 'चाग चढाना' है। बड़े-बड़े अपराधिमोंको ही जांगरर चढ़ाया जाता है।

भोगीताय पहलायक चांगपर चढ़ाये जायेंगे —हस यातेका हुछ। चारों ओर कैल गया । सभी छोगोंको इस बातते महान आक्षये हुआ । महाराज जिन राजा भयानन्दको अपने पिताके समान मानते थे, उनके पुत्रको ये चांगपर चढ़ा देंगे, सचयुचं इन राजाओंके चित्रकी यात समानी नहीं जाती, ये क्षणमरमें प्रकल हो सकते हैं और परुभरमें कुद्ध । इनका कोई अपना नहीं । ये सब कुछ कर सक्कते हैं । इस प्रकार माँति- माँतिकी वार्ते कहते हुए सैकहों पुरुष महामभुके द्वारणापत्र हुए और समी हाल सुनाकर मधुके उनके अपराध द्वारा करा देनेकी प्रार्थना करने हमें।

अभुने फहा----भाई ! में कर ही क्या चकता हूँ ! राजाकी आशाका टाल ही कीन , ककता है ! ठीक ही है। विषयी लोगोंको ऐसा ही दण्ड मिल्ना चाहिये । जब वह राजद्रव्यको भी अपने विषय-भोगमे उड़ा देता है तो राजाको उससे क्या लाभ ! दो लाल कपये कुछ कम तो होते ही नहीं । जैसा उसने किया, उसका परल भोगे । में क्या करूँ !?

भयानन्दजीके संगै-सम्बन्ध और रनेहाँ प्रमुखे मॉलि-मॉलिकी अनुनय-विनय करने जो । प्रमुने कहा—माह ं में तो निष्ठक हूँ, गरिर मेरे पास दो लाख रुपये होते तो देकर उसे खुदा जाता, किन्तु मेरे पास तो दो कीड़ी भी नहीं। मैं उसे खुदा के कैसे ! सुम लोग जागतापत्रीये जाकर प्रार्थना, करो, वे दीनाताय हैं, सबकी प्रार्थनायर अगश्य शी स्थान देंगे । પ્રર

इतनेमें ही बहुत-छे पुरुष प्रमुके समीप और भागते हुए आये। उन्होंने संवाद दिया कि भ्यानन्द, वाणीनाथ आदि सभी परिवारके टोगोंको राजकर्मचारी बाँधकर टिये जा रहे हैं।'

सभी लोगोंको आश्चर्य हुआ। भवानन्दर्जीके बन्धनका समाचार सुनकर तो प्रभुके सभी विरक्त और अन्तरङ्ग मक तिलमिला उठे । स्यरूप-दामोदरजीने अधीरताके साथ कहा-- प्रमो ! भयानन्द तो सर्पारवार आपके चरणोंके सेवक हैं उनको इतना दुःख क्यों ! आपके कृपापात्र होते हुए भी ये चुद्धावस्थामें इतना बलेश सहै। यह उचित प्रतीत नहीं होता । इससे आपकी अक्तवलख्ताकी निन्दा होगी ।

महाप्रमुने कुछ प्रेमयुक्त रोपके स्वरमें कहा-स्वरूप ! तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी बधोंकी-सी वार्ते कर रहे हो ! तुम्हारी इच्छा है कि मैं राजदरबारमें जाकर भवानन्दके हिये राजाने प्रार्थना करूँ कि ये इन्हें मुक्त कर दें ? अच्छा, मान छो में जाऊँ भी और कहें भी और राजाने कह दिया कि आप ही दो छाल रुपये दे जाहये, तब में क्या उत्तर दूँगा ! राजदरवारमें साधु-ब्राह्मणोंको तो कोई घास-फूँसकी तरह भी नहीं पूछता ।

स्वरूप गोस्वामीने कहा-- 'आपरे राजदरबारमें जानेके लिये कहता ही कीन है। आप तो अपनी इच्छामात्रते ही विश्व-ब्रह्माण्डको उलट-पुलट कर सकते हैं। फिर भवानन्दको स्परिवार इस दुःखसे बचाना तो साधारण-सी बात है। आपको बचाना ही पढ़ेगा, न बचार्चे तो आपकी भक्तवत्पटता ही झुठी हो जायगी। वह झुठी है नहीं। भवानन्द आपके भक्त हैं और आप भक्तवत्वल हैं। इस बातमें तो किसीको सन्देह ही नहीं।'

राजदरबारमें चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था ! सभीकें मुखोंपर गोपीनायके चांगपर चढ्नेकी ही बात थी । सभी इस असम्भव और अद्धुत पटनाके कारण भवमीतन्ते भतीत होते थे । समाचार पाकर महाराजके प्रभान मन्त्री चन्दनेश्वर महाराजके प्रभान महाराजके समीप पहुँचे और अस्पना ही विस्मय प्रकट करते हुए कहने लगे—श्रीमन् । यह आपने फैसी आजा दे दी ! भवानन्दके पुत्र गोपीनाय पटनायक तो आपके माईके समान हैं। उन्हें आप भ्रायत्व दिला रहे हैं, सो भी दो लाख रूपोंके ऊपर ! वे यदि देनेंछे इन्कार करें तो भी कैता करना उचित या! किन्तु वे तो .देनेको तैयार हैं। उनके घोड़े आदि उचित मृत्यपर हैं लिये आपि, जो होप रहेगा, उसे वे थिर-थिर देते रहें। !

महाराजको स्वयं इच्छा नहीं यी। महामन्त्रीकी बात सुनकर उन्होंने कहा—अच्छी बात है। मुझे इस बातका क्या पता ? यदि ये वपये देना चाहते हैं, तो उन्हें छोड़ दो। मुझे तो वपयोंने काम है उनके प्राण जैसेने मुझे क्या छाम ?

महाराबकी ऐसी आजा मिळते ही उन्होंने दरबारमें जाकर गोपी-नापबीको सपरिवार मुक्त कर देनेकी आजा लोगोंको सुना दी। इस आजाको सुनते ही लोगोंके हर्षका ठिकाना नहीं रहा । क्षणभरमें ही बहुत-के मनुष्य इस मुखद संवादको सुनानेक निमित्त प्रमुक्ते पास पहुँचे और सभी एक स्वरक्ष कहने लगे—प्रमुने गोपीनायको चांगसे उत्तरबा किया।

मनुने कहा---- 'यह सब उनके पिताकी मक्तिका ही फल है। जगन्नाय-जीने ही उन्हें इस विपक्तिसे बचाया है।'

होगोंने कहा—प्मवानन्दनी तो आपको ही सर्वस्व समझते, हैं और वे कह भी रहे हैं कि महायमुकी ही ऋषाउँ हम इस विपत्तिसे बच सके हैं। प्रसुने टोर्नोसे पूछा---ध्नांगके समीप खड़े हुए भवानन्दजी। उस समय क्या हाल था !'

होरोंने कहा—प्रभा ! उनकी बात कुछ न पृष्ठिये । अपने पुषक चातपर चढ़े देखकर भी न उन्हें हुवें या न जिपाद । वे आनन्दके छाँह प्रभाग बहुद होकर—

> हरे राम हरे राम राम राम इरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

---इस महामन्त्रका जप कर रहे थे । दोनों, हायोंकी वैंगळियोंके पोरांखे थे मन्त्रकी संख्याको गिनते जाते थे ! उन्हें आपके क्रपर हद विश्वास था }

प्रभुने कहा—सम्ब पुरुयोचम भगवान्की कृषा है। उनकी भगवन्-भक्तिका ही कुछ है कि, हतनी भयहर विपविषे बहजमें ही छुटकारा मिल गया, नहीं तो राजाओंका कोच कभी निष्कर नहीं जाता।

इतनेमें ही भवानन्दर्शी अपने पाँचों पुत्रोंको शांच क्षिमें हुए प्रमुक्ते दर्शनोके क्षिये आ पहुँचे। उन्होंने पुत्रोंके यहित ममुक्ते पादपर्योमें शाद्यं प्रणाम किया और गद्धद कृष्ठवे दीनताके शांच ये कहने क्ये——हे द्वाली ! हे मतकत्त्वज !! आपने ही हमारा इंच भवक्कर विपक्ति उद्धार किया है। प्रभी ! आपने असीम कृषाके थिना ऐसा असम्भव क्ष्मां कमी नहीं हो सकता कि जीवर चंडा हुआ मसुद्य किर जीवित ही उत्तर आपे !

प्रभु उनकी भगवद्रतिकी प्रशंषा करते हुए कहने स्प्रे—ाइसे समझा दो, अब कभी ऐसा कामन करें । राजाके पैसेको कभी भी अपने खर्चमें न रुखे। १ इस प्रकार समझा बुझाकर प्रमुने उन सब पिता-पुत्री-को बिदा किया। उसीसमय कासी मिश्र भी आ पहुँचे। प्रमुको प्रणाम करके । उन्होंने बहा-प्रमो ! आज आपकी कृपाते ये पिता-पुत्र तो खुब विपत्तिसे बन्ते ।<sup>3</sup>

प्रभुने कुछ खिन्नता प्रकट करते हुए कहा—ध्मिश्रजी ! क्या यताऊँ ? में तो इन विषयी छोगोंके संसर्गसे बड़ा दुखी हूँ । मैं चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पहे । किन्तु जब यहाँ रहता हूँ, तब लोग मुझले आकर कह ही देते हैं। सुनकर मुझे क्लेश होता ही है। इसलिये पुरी छोड़कर अब मैं अलालनायमें जाकर रहूँगा। वहाँ न इन विपयी

मिश्रजीने कहा--- आपको इन यातोंचे क्या है यह तो संसार है। इसमें तो देशी बार्ते होती ही रहती हैं। आप किस-किसका शोक करेंगे ? आपने क्या, कोई कुछ भी करें । आपके भक्त तो सभी विपयत्यागी वैरागी हैं। रघुनायदासजीको देखिये सन कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके दुकड़ॉपर निर्वाह करते हैं । रामानन्द तो पूरे संन्यासी हैं ही ।

होतांका संसर्व होगा और न ये बातें सननेमें आवेंगी।

प्रमुने कहा-चाहे कैसा भी रुपों न हो। अपना कुछ सम्बन्ध -रहनेसे दु:ख-सुख प्रतीत होता ही है । ये विषयी ठहरे विना रुपया सुराये मार्नेगे नहीं। महाराज फिर इन्हें चांगपर चढावेंगे। आज बच गये तो एक-न-एक दिन फिर यही होना है।

मिश्रजीने कहा--- नहीं, ऐसा नहीं होगा । महाराज भवानन्दजीको बहुत प्यार करते हैं। ' इसके अनन्तर और मी बहुत-मी बातें होती रहीं । सन्तमें कासी मिश्र प्रमुकी आज्ञा लेकर चले गये ।

महाराज प्रतापस्द्रजी अपने कुलगुरु श्रीकाशी मिश्रके अनन्य भक्त में । प्रशिमें जब भी वे रहते। तभी रोज उनके घर आकर पैर दवाते

ये। मिश्रजी मी उनसे अत्यधिक रनेह मानते ये। एक दिन रात्रिमें महाराज आकर मिश्रजीके पैर दबाने ' छगे । बार्तो-ही-बार्तोमें मिश्रजीने प्रमुने छोगोंसे पूछा—'चागके समीप खड़े हुए भवानन्दवीका उम समय क्या हाल या !!

होगोंने बहा—धर्मा ! उनकी बात कुछ न पृछिये । अपने पुत्रको चागपर चट्टे देखकर भी न उन्हें हुए या न विचाद । वे आनन्दके सहित प्रेममं गढद होकर—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कच्च हरे कुच्च कुच्च कुच्च हरे हरे।

--इस महामन्त्रका जय फर रहे थे। दोनों, हामॉकी उँगलियोंके पोरोंसे से मन्त्रकी संख्याको गिनते जाते थे है उन्हें आपके ऊपर हद विश्वास था।

हतनेमें ही भवानन्दनी अपने वाँचों पुत्रोंको वाय लिये हुए प्रश्वक दर्शनोंके विदे आ पहुँचे। उन्होंने पुत्रोंके विदेत प्रमुके पादपद्योंने साहांग प्रणाम किया और गद्भद कृष्टिंगे दीनताके साथ ये कहने लगे—पह दालों! है भक्तवस्त्र !! आपने ही हमारा इस भव्यहर विपिचिते उद्धार किया है। गमी ! आपने असीम कृषाके विना ऐसा असम्मय कार्य कार कार्य का

प्रमु उनकी भगवद्गतिकी प्रशंधा करते हुए कहने लगे--हिर् समक्षा दो, श्रंप कमी ऐसा कामन करे। राजाके पैसेको कमी मी अपने सर्चमें न रुपि।' इस प्रकार समझा-सुशक्तर प्रमुने उन सब पिता-पुत्रों-को बिदा किया। उसीसमय काग्री मिश्र भी आ पहुँचे। प्रमुको प्रणाम करके गोपीनाय पट्टनायक स्लीसे वचे ४५

उन्होंने कहा—'प्रमो ! आज आपकी कृपारे ये पिता पुत्र तो खूब विपत्तिसे बचे ।'

पश्ने कुछ खिलता प्रकट करते हुए कहा— मिश्रजी ! क्या यता कें? मैं तो इन विषयी होगोंके संसमीस बड़ा दुखी हूँ। में चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पड़े। किन्तु जब यहाँ रहता हूँ, तब होग प्रक्षि आकर कह ही देते हैं। मुनकर मुझे क्लेश होता ही है, इस्लिये प्रति होइकर अब में अलालनायमें जाकर रहूँगा। वहाँ न इन विषयी होगोंका संसमें होगा और न ये बात सुननेमें आयेगी।?

भिश्रजीने कहा— आपको इन बातोंसे क्या १ यह तो संवार है। इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। आप किस-किसका शोक करेंगे १ आरसे क्या, कोई कुछ भी करें। आपके भक्त तो सभी विपयरपागी वैपागी हैं। रसुनायदासजीको देखिये सब कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके दुकड़ॉगर निर्वाह करते हैं। रामानन्द तो पूरे संन्यासी है ही।

मसुने कहा----चारे कैला भी क्यों न हो, अपना कुछ सम्बन्ध "रहनेते दुःज-सुख प्रतीत होता ही है। ये विगयी ठहरे, विना रुपया सुराये मोनेंगे नहीं, महाराज फिर इन्हें चांगपर चटावेंगे। आज बच गये तो एक-न-एक दिन फिर यही होना है।'

. मिश्रजीने कहा—--पहीं, ऐसा नहीं होगा । महाराज भवानन्दजीको <sup>बहुत</sup> प्यार करते हैं।' इसके अनन्तर और, भी बहुतन्ती वार्ते होती <sup>रही</sup>। अन्तमें काशी मिश्र प्रमुकी आजा लेकर चले गये।

महाराज प्रतापहद्रजी अपने कुट्युह श्रीकावी मिश्रक अनन्य भक्त ये। पुरीमें जब मी वे रहते, तभी रोज उनके घर आकर पैर द्याते ये। मिश्रजी मी उनसे अत्यधिक रुतेह मानते ये। एक दिन रात्रिमें महाराज आकर मिश्रजीके पैर दयाने रुगे। बार्तो-ही-बार्तोमें मिश्रजीने प्रसंग छेड़ दिया कि महाप्रभु तो पुरी छोड़कर अब अललनाम जान चाहते हैं।

पैरोको पकड़े हुए सम्भ्रमके साथ महाराजने कहा- 'क्यों, क्यों उन्हें यहाँ क्या कष्ट है ! जो भी कोई कष्ट हो उसे दूर कीजिये । आपका सेत्रक सब प्रकारसे स्वयं उनकी सेवा करनेको उपस्थित हैं ।'

मिश्रजीने कहा—खन्हं गोपीनायबाली घटनासे बड़ा कप्ट हुआ है वे कहते हैं। विषयियोंके संसर्गमें रहना ठीक नहीं है 19

महाराजने कहा-- श्रीमहाराज ! मैंने तो उन्हें धमकानेके लिं पैसा किया था । वैसे भवानन्दजीके प्रति मेरी वही श्रद्धा है । इर छोटी-सी बातके पीछे प्रभु पुरीको क्यों परित्याग कर रहे हैं। दो लाख रुपयोंकी कौन-सी बात है ! में रुपवोंको छोड़ दूँगा । आप जैसे भी बन तैसे प्रमुको यहीं रखिये।

मिश्रजीने कहा---- इपये छोड्नेको वे नहीं कहते । रुपयोंकी बात

मुनकर तो उन्हें और अधिक दुःख होगा। वैसे ही ये इस शंकारी दूर रहना चाहते हैं। इहते हैं-पीज-रोज यही झगड़ा चलता रहेगा। गोपीनाथ फिर ऐसा ही करेगा। महाराजने कहा-- आप उन्हें रुपयोंकी बात कहें ही नहीं।

गोपीनाय तो अपना ही आदमी है। अब शरहा क्यों होगा ! में उसे समझा दूँगा। आप महाप्रमुको जाने न दें । जैसे भी रख सकें अनुनय-विनय और पार्थना करके उन्हें वहीं रखें ।'

महाराजके चले जानेपर दूसरे दिन मिश्रजीने सभी बार्ते आकर प्रमुखे कहीं । सब बार्तीको सुनकर प्रमु कहने लगे—'बह आपने क्या किया ! यह तो दो छाख रुपये आपने मुझे ही दिखवा दिये । इस राज-

प्रतिग्रहको छेकर मैं उल्टा पापके भागी बना ।'

मिश्रजीने सभी बातें प्रमुको समझा दीं । महाराजके बील, खमाव, म्रता और सद्गुणीकी प्रशंसा की । प्रमु उनके भक्तिमावकी वार्ते गुनकर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अलाखनाय जानेका विचार परिस्याग हर दिया।

इधर महाराजने आकर गोपीनायजीको बुलाया और उन्हें पुत्रकी गेंति समझाते हुए फहने लगे—'देखो, इस प्रकार व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये। दुमने बिना पूछे इतने रुपये खर्च कर दिये इसकिये हमें क्रोध मा गया। जाओ, वे स्पये माफ किये। अब फिर ऐसा काम कमी भी करना। यदि इतने बेतनसे द्वाचरार काम नहीं चलता है, तो इसके करना चाहिये या। अयदाक द्वाचने यह बात इसके कमी नहीं कही। प्रावते इसने दुमहारा बेतन भी दुगुना कर दिया।' इस प्रकार दो काल प्रपर्य माफ हो जानेपर और बेतनं भी दुगुना हो जानेसे गोपीनायजीका प्रत्य मक्षतता हुई। उसी समय वे आकर प्रमुक्त पैरोंने पढ़ गये और रितं रोते कहने स्रो—प्रमो ! मुझे अब अपने चरणोंकी शरणमें सीजिये। भव मुझे इस विषय-जालसे सुझाइये।'

मश्रने उन्हें प्रेमपूर्वक आलिङ्गन किया और फिर कभी ऐसा काम न फरनेके लिये कहकर विदा किया।

चय महापुरानों जो तिनक ची कृषा होनेपर गोपीनाय वपरियार सूलींसे च्या गये, दो डांख रुपये माफ हो गये, वेतन हुतुना हो गया और पहलेते मी अधिक राजांके प्रीतिभाजन बन गये, तब जो अनस्यभायते महापुर्व्योक वरणोंकी त्रेया करते हैं और उनके ऊपर जो महापुर्व्योकी कृपा होती है, उस कृपांके पालका तो कहना ही क्या है उस कृपांते तो फिर मनुष्यका इस संसारते ही सम्बन्ध स्टूट जाता है। वह तो फिर सर्वतोमावेन ममुका ही हो जाता है। धन्य है ऐसी कृपाल्यताको !

# श्रीशिवानन्द सेनकी सहनशीलता

न भवति भवति च न विरं भवति चिरं चेत् फले विसंवादी । क्षेपः सत्वरुपाणां

> सुख्यः स्नेहेन नीचानास्॥॥ (स० र० मार्० ४९ । १० । १०७)

पहले तो महापुरुर्योको कोच होता ही नहीं है। यदि किसी विशेष कारणवरा कोच हो भी जाप तो बह खायी नहीं रहता, छणमरमें ही छान्त है। यदि कोई ऐसा ही भारी कारण आ उपस्पित हुआ और महापुरुर्योका कोच कुछ काटनक बता रहा तो उन्नक परिणाम मुखकारी ही होता है। महापुरुर्योका यहा भारी कोच और तीच पुरुर्योका अन्ता भारी कोच और तीच पुरुर्योका अन्ताधिक कोड दोनों वरावर ही हैं। बक्ति हुपुरुर्योके मेमने सापुरुर्योका अन्ताधिक कोड दोनों वरावर ही हैं। बक्ति हुपुरुर्योके मेमने सापुरुर्योका

सम्बन्धिको क्रोथ और नीच पुरचेंकी रनेह पहले तो होना हो नही,
 दि होना भी है तो देरतक नहीं ठहरता, यदि हेरतक रहा भी ती फल उल्या

यदि होना भी है तो देरतक नहीं ठहरता, यदि देरतक रहा भी ती फल उठ्या ही होना है। इस प्रकार सत्युर्गीका कोप नीच पुरुगीक रनेहके ही समान है।

होप टाल दर्जे अच्छा है। किन्तु सत्पूर्णिक क्रोधको सहन करनेकी शक्ति षय किसीमें नहीं होती है। कोई परम माग्यवान् क्षमाशील भगवद्भक्त ही महापुरुगोंके कोधको विना मनमें विकार लाये सहन करनेमें समर्थ होते हैं और इसीलिये वे संसारमें सुपराके मागी यनते हैं। क्योंकि शास्त्रोंमें 'मनुष्यका भूगण मन्दर रूप बताया गया है। मुन्दर रूप भी तभी शोभा पाता है, जब उसके साथ सद्गुण भी हों । सद्गुणोंका भूषण शान है भौर ज्ञानका भूषण क्षमा है । अ चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। उसमें कितने ही सद्गुण क्यों न हों। उसका रूप फितना भी मुन्दर क्यों न हो। यदि उसमें क्षमा नहीं है। यदि वह लोगोंके द्वारा कड़ी हुई कड़थी कातोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन नहीं कर सकता तो उसका रूपः शान और समी प्रकारके सदगुण व्यर्थ ही हैं। क्षमावान तो कोई विवानन्दजी धेनके समान लालों-करोड़ोंमें एक-आध ही मिलेंगे । महारमा शिवानन्दजी तो क्षमाके अवतार ही थे-इसे पाठक नीचेकी घटनासे समझ सकेंग्रे ।

पाठकोंको यह तो पता ही है कि, गौहीय भक्त रय-यात्राकों उपलब्द बनाकर प्रतिवर्ण ब्येडके अन्तमें अपने व्यं-यन्नोंके विहेत श्री-कगलायपुरीमें आते ये और बरवातके चार मास बिताकर अन्तमे अपने-अपने घर्षकों टीट जाते थे। उन सबके आनेका, मार्गमें सभी प्रकारके मध्य करनेका मार प्रभुने शिवानन्दजीको ही धौंप दिया था। वे भी प्रतिवर्ण अपने पास्टे हजारों क्ये व्यय करके वही सावधानीके साथ मन्तोको अपने साथ आते थे। सबसे अधिक कठिनाई थाटोंपर उतरनेकी भी। एक-एक, रो-रो कथ्ये उतराई छेनेपर भी घाटवाले थात्रियोंको डीक

नरसामरणं रूपं रूपशामरणं गुणः।
 गुणसामरणं श्वानं द्यानस्वामरणं श्वामा।

समयस्य नहीं उतारते थे। यदापि महाममुके देशस्यानी प्रभावके कारण गीरमखाँकी इतनी अधिक अमुविधा नहीं होती थी फिर भी कोईकोई खोटी मुद्धिवाल घटवारिया दनने कुछ-न-कुछ अडंगा स्या ही देशा या। ये बड़े सरक थे, सम्पूर्ण मखाँका भार इन्हींके उत्तर या। इतिस्ये पटवारिया। पहुले-यहल इन्हें ही पकड़ते थे।

एक बार नीलाचल आते समय पुरीके पास ही किसी घटवारियाने शिवानन्द सेनजीको रोक रखा। वे मर्चोंके ठहरने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रवन्ध न कर सके । क्योंकि घटवारियोंने उन्हें वहीं बैठा लिया या । इससे नित्यानन्दर्भीको उनके अपर यहा क्रोध आया । एक सो ये दिन-भरके भूखे थे, दूसरे शस्ता चलकर आये थे, तीसरे भक्तोंको निराध्य भटकते देखनेछे उनका कोध उमइ पड़ा । वे सेन महाशयको मखी-बुरी यातें सनाने लगे, उसी कोधके आवेशमे आकर उन्होंने यहाँतक कह डाला फि **'इ**स शियानन्दके तीनी पुत्र सर वार्यें, इसकी धन-सम्पत्ति नाश हो जाय, इसने हमारे तथा भक्तोंके रहने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया ।' नित्यानस्दर्जीके कोधमे दिये हुए ऐसे अभिशापको सुनकर रेन महारायकी पत्नीको अत्यन्त ही दुःख हुआ, वे फूट-फूटकर रोने लगीं। जय बहुत रात्रि बीतनेपर घाटवालों हे जैहे-ते हे पिण्ड छुड़ाकर शिपानन्द-जी अपने बाल-बच्चोंके समीप आये तब उनकी धर्मपर्वाने रोते-रोते कहा--गुराईने कुद होकर हमें ऐसा मयक्कर धाप दे दिया है। हमने उनका ऐसा क्या किगाड़ा था ! अब भी ये हुद्ध हो रहे हैं। आप उनके पास न जायँ।

यिवानन्द्रजीने इंटलाके साम पर्योकी बातकी अवरेटना करते हुए कहा—'पगडी कहींकी ! त् उन महापुरुगकी महिमा नया जाने ! मेरे तीनों पुत्र चारे अभी मर जायें और धन-सम्पत्तिकी वो मुझे कुछ परवा नहीं । यह तो स्व गुसाईकी ही है, वे चाहें तो आज ही सबको छीन सें । में अभी उनके पार जाऊँगा और उनके चरण पकड़कर उन्हें शान्त कहँगा। पह कहते हुए ये नित्यानन्दबीके समीप चले । उस समय भी नित्यानन्द-जीका क्रोच शान्त नहीं हुआ था। हुद्ध शिवानन्दबीको अपनी और आते देखकर उनकी पीटमें उठकर एक जोरोंचे खात मारी। सेन महाशयने कुछ मी नहीं कहा। उसी समय उनके टहरने और खाने-पीनेशी समुचित ख्यस्था करके हाथ जोड़े हुए कहने छ्ये—प्यभी ! आज मेरा जन्म सक्त हुआ, जिन चरणांखी रजके छिये इन्हादि देवता भी तरसते हैं यही चरण आपने मेरी पीठचे खुआये। मैं सचमुच इन्हार्य हो गया। गुलाई ! अज्ञानके कारण मेरा जो अपराच हुआ हो, उसे क्षमा करें। मैं अपनी मूर्वतायद्य आपको कुद्ध करनेका कारण बना—इस अपराचके छिय मैं छितत हूं। प्रभो ! यहे अपना सेवक समझकर मेरे समस अपराचेंको क्षमा करें और मुझसर प्रकल हो।

शिवानन्दजीकी इतनी सहनधीजता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकान्त निष्ठाको देखकर नित्यानन्दजीका हृदय भर आया। उन्होंने जहदीने उठ-कर शिवानन्दजीको गठेरे छगामा और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते लगे—'शिवानन्द । ग्रासी स्वसुध्य मुश्के परम कृपापात्र बननेयोग्य हो। किसे इतनी अधिक छमा है यह प्रभुका अवस्य ही अन्तरक्ष भक्त यन सकता है।' सम्युच्य नित्यानन्दजीका यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ और प्रभुने सेन महाशयके अपर अपर कृपा प्रदर्शित की। प्रभुने अपने उध्छिष्ट महाशयादको शिवानन्दजीके सम्पूर्ण परियारके छिये मिजवानेती गोयिन्दको स्वयं आजा दी। इनकी ऐसी ही तपस्याके परिणामस्वरूप ती कवि कर्णपूर-जैसे परम प्रतिमावान् महाकवि और मक्त इनके यहाँ पुत्रकर्पये उत्तक हुए।

नित्यानन्दजीका ऐसा बर्तांव शिवानन्दजी सेनके भगिनी-पुत्र श्रीकान्तको यहुत ही अवन्तिकर प्रतीत हुआ । वह युवक या, शरीरमें

अयावस्थाका नृतन रक्त प्रवाहित हो रहा था। इस बातसे उसने अपने मामाका धोर अपमान समझा और इसकी शिकायत करनेके निमित्त वह समी भक्तोंसे अलग होकर सबसे पहले प्रमुक्ते समीप पहुँचा । विना वस्त्र उतारे ही यह प्रमुको प्रणाम करने छगा । इसपर गोविन्दने कहा---श्रीकान्त ! तुम यह शिप्टाचारके विरुद्ध वर्ताव क्यों कर रहे हो ! अंगरपे-को उतारकर तम साराङ्ग भणाम किया जाता है । पहले वस्त्रोंको उतार लो। रास्तेकी यकान मिटा हो। हाय-मुँह घो हो। तब प्रभुके सम्मुख प्रणाम करने जाना ।' किन्तु उसने गोविन्दकी वात नहीं सनी । प्रभु भी समझ गये। अवस्य ही कुछ दालमें काला है। इसलिये उन्होंने गोयिन्दसे कह दिया---'श्रीकान्तके लिये क्या शिष्टाचार और नियम, यह जो करता है ठीक ही है, इसे तुम मत रोको । इसी दशामें इसे वार्ते करने दो ।' इतना कहकर प्रमु उससे भक्तोंके सम्बन्धमें बहुत-शी बातें पूछने ख्रो । पुराने भक्तोंकी बात पृछकर प्रभुने नवीन मक्तींके सम्बन्धर्में पूछा कि अवके बालमक्तींमेसे कीन-कीन आया है ! प्रमुक्ते पीछे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, वे भी अवके अपनी-अपनी माताओंके साथ प्रमुके दर्शनींकी उत्कष्ठासे आ रहे थे । श्रीकान्तने सभी बच्चोंका परिचय देते हुए शिवानन्दजीके पुत्र परमानन्दन दासका भी परिचय दिया और उसकी प्रखर प्रतिमा तथा मसुदर्शनींकी उत्कण्डाकी भी प्रशंका की । प्रमु उस बच्चेको देखनेके लिये छाटायित-से प्रतीत होने छगे । इन सभी बातोंमें श्रीकान्त नित्यानन्दजीकी शिकायत करना भूल ही गये । इतनेमें ही सभी मक्त आ उपस्थित हुए । मसुने सदाकी माँति उन सबका स्वागत-सत्कार किया और उन्हें रहनेके लिये ययायोग्य स्थान दिलाकर समीके प्रसादकी व्यवस्था करायी ।

# पुरीदास या कवि कर्णपूर

जयन्ति ते सुक्षतिको स्तिसिदाः कवीश्वराः! नाम्ति येपां धशःकाये जरामरणजं भयम्॥क्षः ( मर्वहरिः नीतिः २४ )

कियता एक भगवद्दा यस्तु है। जिएके हृदयमें कमनीय करिता करनेकी कहा विद्यमान है उसके लिये फिर राज्यसुखकी क्या अपेक्षा? इन्द्रासन उसके लिये हुन्छ है। किथिता गणितकी तरह अन्यास करनेसे नहीं आती, वह तो अलीकिक प्रतिमा है, किसी मान्यवान् पुरुपको ही पूर्वजन्मोंके पुत्योंके फल्यकरम प्राप्त हो सकती है। किस क्या नहीं कर सकता है। मोज, विक्रम-जैसे अर्यों-स्वयों नहीं अर्यस्था राज्ञा हो गये, उनका कोई नाम क्यों नहीं जानता—इसिक्य कि वे कालदार-जैसे किस मान्यन स्वा करें। योड़ी देरके विद्युख्युहानिण महायुक्यके अद्यामाजन नहीं बन करें। योड़ी देरके लिये मान्यन्त्र राष्ट्र इसिक्य प्रति वे कालदार-जैसे किस मान्यन्त्र राष्ट्र इसिक्य अयतारीयनेकी यातको छोड़ दीजिये। सामान्य-हृष्टिसे केसक अपने प्रचण्ड दोर्दण्डवरूक्ष कारण बळी नहीं यन सके।

उस प्रमुख्यम्यान् एससिद्ध करीयरोंकी वय हो। जिनके यहास्यां घरीरको अवस्य प्राप्त होनेवाले गुटापे तथा मरणका मय नहीं है । क्यांत कवियोंका यथार्थ छरीर उसका सुयश हो है । उनका सुयश सदा अमर दना रहता है। उसका नाश कमी नहीं होता।

वास्मीकि और व्यासने उन्हें बळी और चीर बनाया । तभी तो मैं कहता हुँ, कवि ईश्वर है, अचतुर्भुज विष्णु है, एक मुखवाटा बहा है और दो नेत्रबाला शिव है। कवि वन्दा है, पूज्य है, आदरणीय और सम्माननीय है। कविके चरणोंकी वन्दना करना ईश्वरकी वन्दनाके समान है। कवितारूपरे श्रीहरि ही उसके मुखरे भाषण करते हैं, जिसे सनकर मुकृति और भाग्यवान पुरुपोंका मनमयूर पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है और नृत्य करते-करते अथविमोचन करता है। उन अथओंको बढिरूपी मयरी पान करती है और उन्हों अशुओंसे आहादरूपी गर्भको धारण करती है। जिससे आनन्दरूपी प्रत्नकी उत्पत्ति होती है। वे पिता धन्य हैं जिनके घरमें प्रतिभाशासी कवि उत्पन्न होते हैं। ऐसा सीभाग्य श्रीशियानन्द सेन-जैसे सुकृति, साधसेवी और भगवद्भक्त पुरुषोंको ही प्राप्त हो सकता है जिनके कवि कर्णपूर-जैसे नैसर्गिक प्रतिमासम्पन्न कथि पुत्र उत्पन्न हुए । कविताका कोई निश्चय नहीं, वह कब परिस्फट हो उठे । किसी-किसीमें तो जन्म-से ही यह शक्ति विद्यमान रहती है। जहाँ थे बोलने लगते हैं यहीं उनकी प्रतिमा फुटने लगती है । कवि कर्णपूर ऐसे ही खामाविक कविथे।

महाप्रभु जय संन्यास ब्रह्ण करके पुरीमें विराजमान थे, तब बहुतसे मक्तोंकी क्षियों भी अपने पतियोंक साथ प्रभुदरांनोंकी छाउसारे
पुरी जाया करती थाँ। एक बार जब शिवानन्द रेनजो अपनी पत्नीके
साथ भक्तोंको .ठेकर पुरी पचारे तब श्रीमती सेन गर्मवती थीं। प्रभुने
आजा दी कि अवके जो पुत्र हो, उसका नाम पुरी गोस्वामीके नामपर
रखना। प्रमुभक्त सेन महारायने ऐसा ही किया, जब उनके पुत्र हुआ
तो उसका नाम रखा परमानन्दरास । प्रमानन्दरास जब चढ़े हुए तव

वे प्रभुदर्शनोंके लिये अपनी उत्कण्ठा प्रकट करने लगे । इनकी प्रभु-परायणा माताने बाल्यकालसे ही इन्हें गौर-चरित्र रटा दिये थे और सभी गौर-मक्तींके नाम फण्डस्य करा दिये थे । इनके पिता प्रतिवर्ष हजारीं रुपये अपने पास्ते खर्च फरके मक्तोंको पुरी हे जाया करते थे और मार्गमें जनकी सभी प्रकारकी व्यवस्था स्वयं करते थे। इनका घरभर श्रीनैतन्य चरणों-का सेवक था। इनके तीन पुत्र थे---यहे चैतन्यदास, मँहाले रामदास और सबसे छोटे ये परमानन्ददास, पुरीदास या कर्गपुर थे। परमानन्ददास बालकपनसे ही होनहार, मेथावी। प्रत्युत्वज्ञमति और सरस हृदयके थे। इनके बहुत आग्रहपर वे इन्हें इनकी माताके सदित प्रभुके पास ले गये। बैसे तो प्रभने इन्हें देख लिया था। किन्तु छैन इन्हें एकान्तमें प्रभुके पैरोंमें हालना चाहते थे। एक दिन जब महाप्रभु खरूप गोस्वामी आदि दो-चार अन्तरद्व भक्तोंके सहित एकान्तमें बैठे श्रीकृष्णकथा कह रहे थे तभी सेन महाशय अपने पुत्र परमानन्दपुरीको प्रमुके पास लेकर पहेंच गये। सेनने इन्हें प्रभुके पैरोंमें लिटा दिया। ये प्रभुके पैरोंमें लेटे-ही-लेटे उनके अँगठेको चूसने छगे, मानो ये प्रभुपादपद्मीकी मधुरिमाको यी रहे हों। प्रमु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उन्होंने पूछा--- (इसका नाम क्या रखा है रि

धीरेते सेन महाशयने कहा---परमानन्ददास !

प्रभुत्ते कहा—'यह तो बड़ा छम्बा नाम हो गया। फिरीसे छिया भी कठिनतारे जायगा। इसिंख्ये पुरीदास ठीक है।' यह कहकर ये बच्चेक सिरपर हाय फेरते हुए प्रेमसे कहने खगे—'क्यों रे पुरीदास! ठीक हैन तेरा नाम! तू पुरीदास ही है न !' यस उस दिनसे ये परमानन्दरास-की सगह पुरीदास हो गये।

एक बार सेन इन्हें फिर लेकर प्रमुके दर्शनोंको आये। तन प्रमुने इन्हें पुचकारकर कहा-ध्वेटा पुरीदास! अच्छाः कृष्ण-कृष्ण कहो। १ किन्तु

# धीर्थाचैतन्य-चरितायली राण्ड **५**

ųę.

सन्तोप हुआ ।

पुरीदावने कुछ भी नहीं कहा । तब तो प्रमु बहुत आक्षर्यमें रह गये । पिता भी कह-कहकर हार गये । स्थुने भी जुनकारकर, पुनकारकर कर्र यार कहा, किन्तु इन्होंने कृष्ण-कृष्ण ही न कहा । तन तो तिताको हस बातवे बहा दुःख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा क्या, अभक्त पुत्रवे तो विना पुत्रके ही रहना अन्द्रश । प्रमु भी आध्यं करने व्यो कि हमने जगावूचे श्रीकृष्ण नाम विचाया, इस छोटेने सालक्ष्मे श्रीकृष्ण नहीं कहला चके । इत्यर स्वरूप गोलामीने कहा—भव्ह सालक यहा ही दुदिमान है, दचने समझा है कि प्रमुने हम मन्त्र प्रदान किया है । इत्यविश्व अपने इस मन्त्रको मन-हो-मन जब रहा है । मन्त्र फित्रीके सामने प्रकट थोड़े ही किया जाता है। " इस बातके स्त्रीको

एक दिन जब इनकी अवस्था केवल बात ही वर्षकी थी तप सेन महादाय इन्हें प्रभुक्ते स्मीप ले गये। प्रमुने पृष्टा—'कुछ पदवा भी है यह !'

रेनने भीरेरे कहा—'कामी म्या वदने खावक है, देखे ही योहा-बहुत कुछ लेख करता रहता है।'

प्रभुने कहा—पुरीदाक, अच्छा बेटा ! कुछ सुनाओ तो वही ।' इतना सुनते ही सात वर्षका यालक स्वयं ही इस स्वरचित स्वीक को योजने लगा—

> श्रवसोः कुवछयमश्णोरञ्जनसुरसो महेन्द्रमणिदास । युन्दावनरमणीनौ मण्डनमखिछं हरिर्जयति ॥®

 जो गुन्दावनकी रमणियोंके कालोंके नील कमल, ऑसोंके अअन, यहः-सलकी इन्द्रनीलमणि एवं समस्य आमरणक्य हैं उन भगवान् हरिकी अय हो। धात चर्पके बालक मुख्ये ऐसा मावपूर्ण रहोक मुनकर सभी उपस्थित मक्तोंको परमाक्षर्य हुआ। इसे सभीने प्रमुकी पूर्णहणाका फल ही समझा। तब प्रमुने कहा—पीने सबसे पहले अपने रहोकों प्रबाहनाओंके कानोंके आयुर्णका वर्णन किया है। अतः त किय होगा और

कर्णपूर'के नामसे तेरी ख्याति होगी।' तमीधे ये 'कवि कर्णपूर' हुए ।

ये महाप्रभुके मार्गोको मछीभाँति समझते ये । सन्ते सुकविषे भएम किस्के मनोभाव छिने रह उकते हैं ! ये सुकिय ये । हर्न्दोने अपनी अधिकांस कांदाता श्रीचेतन्यदेवकं ही सम्बन्धमें की है । हर्नके बनाये हुए जानन्द-षृत्दावन ( चम्पू ), अल्ड्रारकोत्तुम ( अल्ड्रार ), श्रीचेतन्य-विति (कांग्र ), श्रीचेतन्य-वक्टोरच ( नाटक ) और गौरानोहेशदीएको प्रभृति प्रम्य मिलते हैं । हर्नका चैतन्य-चरित महाकाव्य वहां ही सुन्दर है ।

चैतन्यनन्द्रोदय नाटककी भी खूध ख्याति है । भौरगनोद्देशदीएका' में इन्होंने श्रीकृष्णकी लीला और शीचेतन्यकी लीलाजोंको समान मानते हुए यह बताया है कि गौर-भक्तोंमेंठे कीन-कीन भक्त श्रीकृष्णलीलाकी किस-किस सलीके अवतार थे। इसमें रूप, स्मत्तान, रशुनायदास आदि

सनी गौर-मर्कोको भिन्न-भिन्न शिखार्योको अवतार बताया गया है। बढ़ी विद्याल करपना है, कविमतिमा ही जो ठहरी, जिस ओर लग गर्यो उसी और कमाल करके दिखा दिया। अपने पिताके सम्मन्धमें दे लिखते हैं—

पुरा वृन्दावने वीरा दूतो सर्वांश्च गोपिकाः। निनाय कृष्णनिकटं सेदानीं समको सम ॥

अर्थात् (पहले श्रीकृष्णलीलागें वीरा नामकी दूती जो सभ गोपिकाओंको श्रीकृष्णके पास ले जाया करती थी । उसी वीरा दूतीः अवतार मेरे पिता ( शीरीबानन्द सेन ) हैं ।' इसी प्रकार समीके सम्बन्धपृत्र





इन्होंने यदी सुन्दर करूपनाएँ की है। घन्य है ऐसे कियको और धन्य है उनके कमनीय काव्यामृतको जिसका पान करके आज भी गौर-भक्त उसी चैतन्यस्थी आनन्दसायरमें किलोठों करते हुए एरमानन्दमुखका अनुभय करते हैं। अक्षरोंको जोद्दोन्सले किय तो बहुत हैं। किन्नु सत्-क्षिय ही है, जिसको नभी लोग प्रशंसा करें। सभी जिसके काव्यामृतको पान करके लड्ड् हो जायें। एक कियने कियके सम्पन्धमें एक यदी ही सुन्दर पात करी है—

> सार्यं सन्ति गृहे गृहेऽपि कवयो येपो वसक्षातुरी स्वे हर्ग्ये कुरुक्नयकेन क्षत्रते स्वर्दगेर्गुगैर्गातवर् । दुप्पापः स ह कोऽपि कोविद्मतिर्यद्वाप्रसमित्रिणां पण्यकीय कळाकळापकुताला चेतांसि हर्ते क्षता ॥

भी से तो योष्ट्रन-चाय्टन और वार्त बनानमें जो औरोक्त अपेक्षा कुछ म्युत्मन्नमिक होते हैं ऐसे कृषि कहछानेवाल महानुमाय पर-पर मीज्द है। अपने परिवारमें जो छड़की योड़ी भी मुन्दरी और गुणवती होती है, उसीक्त कुछवाल बहुत महाता करने खगते हैं। स्पॅक्ति उसके छिये उतना यहा परिपार ही संवार है। ऐसे अपने ही परमें किय कहणानेवाल अन्तर्गात गणना मुक्तियोंमें योड़े ही हो एकती है। छ्या मुक्ति तो वही है जिसकी कमनीय कविता आता कुछगोत्रपाल कणाकीयियोंक मनको भी हठात आत्री ओर आकरित कर ले। उनकी पाणी मुनते ही उनके मुस्लें जो स्वान्य निक्छ पढ़े। जैसे क्याक्रणाने मुक्ति हो उनके मुस्लें जो स्वान्य हिनक पढ़े। जैसे क्याक्रणाने मुक्ति सारा किया मारा निक्र कर ले। उनकी पाणी मुनते ही उनके मुस्लें जो स्वान्य हिनक पढ़े। जैसे क्याक्रणाने कुछल वाराक्षनोंक कुछलोत्रकों न जाननेवाल पुरुष भी उसके गायन और कलारे मुस्ल होकर स्वर्ध हो उसकी और स्विच्से जाते हैं।

ऐसे सुकवियोंके चरणोंने हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है।



विवेचन तो कर छेते हैं, किन्तु महापुरुगोंके दोगोंक उत्तर स्थान नहीं देते, वे अयगुणोंकी उपेशा करके गुणोंको ही ग्रहण करते हैं । कुछ ऐसे होते हैं, हृदयरों उनके गुणोंके प्रति तो अदाके मान रखते हैं, किन्तु जहाँ उन्हें कोर मनीदाके विकद कार्य करते देखते हैं यहाँ उनकी आछोचना मी करते हैं और उन्हें उस दोषणे प्रयक् रखनेके लिये प्रयक्षाण मी होते हैं । कुछ ऐसे भी मक्त या कुमक्त होते हैं जो महापुरुपके ममायको देखकर मनही-मन हाह करते हैं और उनके कानींम यदा छिद्रान्येयण ही करते रहते हैं । उपर्युक्त तीन प्रकारके मक्त तो महापुरुपके यथाशक्त लाम उठाते हैं, किन्तु ये चौथे निन्दक महाध्य अपना नाश करके महापुरुपके स्वदाय क्यां के स्वाह्म उठाते हैं, किन्तु ये चौथे निन्दक महाध्य अपना नाश करके महापुरुपके स्वह्म राम्प्रकारी क्षत्र उन्हें खोगोंके समुख रखते हैं । उनके काराकर स्वराणक करता है, जो अपना सर्वेख नाश करके छोककरवाणके निमित्त महापुरुपकें द्वारा धमा और सहज्ञाणकाका आदर्श उपविच्या करती हैं।

महाप्रदुक्ते दरवारमें पहुछे और दूषरे प्रकारक सक्तेंको ही संख्या अधिक थी। प्राय: उनके सभी सक्त उन्हें म्वचल जगलाए' मंत्र्याल-वेयवादी पुरुपोत्तम' मानकर भगवद्खिक्ति उनकी सेवा-दूना किया करते थे, किन्दु आठोचक और नित्रकांका एकदम अभाव ही हो, वो बात नहीं थी। उनके बहुतने आठोचक भी थे, किन्दु प्रमुचनकी वर्षी त्रा त्री हो हो हो हो सात नहीं सुनते थे। कोई भूलमें आकर उनने कह भी देता, तो वे उन्ने उसके सुनतेने एकदम रोक देते थे। यह तो बाहक्ते छोगोंको चात रही, उनके अनतरह मकों तथा लायियोंमें भी ऐसे थे, जो लगी कहनेके लिये प्रमुक्ते सात मान क्षेत्र या। एक त्यागामिमानी रामचन्द्रपुरी नामके उनके धोर निन्दक संन्यासी भी

थे, किन्तु प्रभुकी अञ्जीकिक क्षमाके सामने उन्हें अन्तमें पुरीको ही छोड़कर जाना पड़ा । पहले दामोदर पण्डितकी आलोचनाकी एक घटना सुनिये ।

महाप्रमु श्रीमन्दिरके समीप ही रहते ये । वहीं कहीं पासमें ही एक उडिया ब्राह्मणीका घर या । वह ब्राह्मणी विधवा थी। उनका एक तेरह-चीदह वर्षका छड़का प्रभुके पास आया करता या। उस छहरेका सौन्दर्भ अपूर्व ही था। उसके शरीरका रंग तस काञ्चनके समान बड़ा ही मुन्दर था, अङ्ग-प्रत्यङ्ग सभी सुडीट-मुन्दर थे। शरीरमें स्वाभाविक बाळचापत्य था । अपनी दोनों बड़ी-बड़ी सहावनी आँखाँठे यह .जिस पुरुपकी भी ओर देख लेता यही उसे प्यार करने लगता । षद प्रसुको प्रणाम करनेके लिये नित्यपति आता । प्रमु उसने अत्यधिक स्नेह करने हमे । उसे पासमें विठाकर उससे प्रेमकी मीठी-मीटी वार्ते पुछते। कमी-कमी उसे प्रसाद भी दे देते । बचाँका हृदय तो बहा ही सरळ और सरस होता है। उनसे को भी प्रेमसे बोटे वे टर्मांड हो जाते हैं। प्रमुक्ते प्रेमके कारण उस वञ्चेका ऐसा हाल हो गया कि उसे प्रमुक्ते दर्शनोंके विना चैन ही नहीं पड़ता या ! दिनमें दो-दो; दीन-दीन बार यह प्रभुके पास आने लगा ।

दामोदर पिछत महके पात ही रहते थे। उन्हें उन आहतीय रूप-लावण्यमुक्त अस्पव्यक्त बच्चेका मुद्धे पन हम मुक्तरले आमा यहुत ही हुरा लागे लगा। वे एकान्तमें बच्चेको डाँट मी देते और उने पर्र लागेको नियेच भी कर रेते किन्द्र हरतका रुवा प्रेम हिन्द्र के करता है। अस्पन्न लोह मुद्द्रकों डीट मी बना देता है। देन मना करनेपर भी वह रहका किन्द्र किन्द्रकों बात मुन्दे किन्द्र मुक्त पात बचा बटा है? हिंद्र इन्हें पत्त वैद्रा स्ट<sup>्रा</sup> मुक्त पात बचा बटा है? हिंद्र इन्हें पत्त वैद्रा स्ट्र દર मनुष्यके म्वभावमें एक बकारकी कृरता होती है। जब इस फ़िर्शायर अपना पूर्ण अधिकार समझने हैं और उसीपर अपना पूर्ण अधिकार समझने-वाला कोई दूसरा पुरुप भी हो जाता है तो हम मन-ही-मन उसने ठाह करने लगते हैं। फिर नादे यह कितना भी सर्वगुणसम्पन्न नयों न ही। हमें यह राधात-सा प्रतीत होता है। दामोदर पण्डितका भी यही हाउ था । उन्हें उस विभवारे मुन्दर पुत्रकी सूरतसे मुणा थी। उसके नामसे चिद थी। उसे देलते ही ये जन उठते । एक दिन उन्होंने उस छहकेकी प्रभुके पास बैठा देग्या । प्रमु उससे हैंस-हँसकर बातें कर रहे थे । उस समय तो उन्होंने प्रमुखे कुछ नहीं कहा । जय यह सहका उठकर चरा गया तो उन्होंने कुछ प्रेमपूर्वक रोपके स्वरमं कहा-ध्रमा ! आप दूसरीकी ही उपदेश देनेके लिये हैं, अपने लिये नहीं सोचते कि हमारे आचरणकी देखकर कोई क्या समझेगा ??

मसुने सम्भ्रमके साथ कहा- विशेष वर्षो। पण्डितजी ! मैंने ऐसा कीत-सा पापकर्म कर हाला ११

उसी मफार रोपके साथ दामीदर पण्डितने कहा—'मुझे इस लड्केका आपके पास इस प्रकार निर्संकोचमावसे आना अच्छा प्रतीत नहीं होता। आरको पता नहीं, छोग नया मनमें सोचेंगे ! संसारी लोग विचित्र होते हैं। अमी तो सब गुसाई-गुसाई कहते हैं। आपके इस आचरणते सभी आपकी निन्दा करने छगेंगे और तन सन ईश्वरपना भूछ जायेंगे।'

प्रमुने सरलतापूर्वक कहा-प्यामोदर ! इस छड़केमें तो मुझे कोई भी दीप नहीं दीलता; बड़ा सरल, मोला-माला और गीके बछड़ेके समान 1 1 1 1 1 1 1 1 सीधा है।

दागोदर पण्डितने कहा— आपको पता नहीं, यह विध्याका पुत्र है, इसको माता अभो अवती है, बेठे वह बड़ी तपस्विनी, सदावारिणी तया भगवत्यरायणा है, किर भी उतमें तीन दोप हैं। वह युवती है, अत्यिक मुन्दरी है और विध्या तथा अपने घरमें अकेटी ही है, आप अभी युवक हैं, अदितीय रूपटावण्ययुक्त हैं। हम तो आपके मनो-भागोंको समझते हैं, किन्तु टोक किसीको नहीं छोड़ता। यह जरा-सा छिद्र पाते ही निन्दा करने छगता है। छोगोंके मुखाँको हम थोड़े ही पकड़ हों। इतने दिनको जभी हुई प्रतिद्वा सभी धूट्यों भीट जायगी।

दामोदर पिण्डताकी वातींचे प्रयुक्ते हृदयमें सन्तांप हुआ कि इन्हें मेरी पिप्रताका इतना अधिक ध्यान रहता है, किन्तु उनके भोलेपन-पर उन्हें हैंची भी आयी। उन्हें समय तो उन्होंने उनचे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन एकान्तमें बुलाकर कहने लगे—परामोदर पिण्डत! में समसता हूँ, तुम्हारा नवहींपमें ही रहना ठीक होगा, यहाँ तुम्हारे भयने मफहुन्द मगीदाके पिण्डत आवरण न कर सकेंगे और द्वाम माताजीकी भी देवन्येख करते रहोंगे। वहीं जाकर माताके समीप रहो और बीचमें होते देवने के किये वहीं आ जाया करना। माताजीक चरणोंमें मेरा प्रणाम कहना और उन्हें समझा देना कि में सदा उनके बनाये हुए म्यझनेंको खानेके लिये नवहींपमें आता हूँ और मत्यव्हरीतिने मगवान्तके भोग हमाये हुए नेवेचको पाता हूँ। हतना कहकर और जगन्नपायोका प्रणाद देकर उन्हें नवहींपकों विदा किया। ये नवहींपमें आकर राची-माताके समीप रहने लगे, उनके समये नवहींपकें मत्त कोई भी मर्यादाके विदा किया। ये नवहींपमें आकर राची-माताके समीप रहने लगे, उनके समये नवहींपकें मत्त कोई भी मर्यादाके विदा कमी नवहींपकें स्वाप्त नहीं करते थे। इनकी आलोजना यही ही स्वरी तथा प्राप्त विदी थी। सी

## निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव

क्षमा शस्त्रं करे वस्य हुर्जनः किं करिप्यति। अतृणे पतितो बह्निः स्वयमेबोपराम्यति॥ॐ

(शु० २० मी० ८७। १) महात्मा दाददयाळजीने निन्दा करनेवालेको अपना पीर-गुरु वताकर

उसकी खूर स्तृति की है। जिन पाट्यालाओंमें परीखक होते हैं और ये सदा परीखा ही लेते रहते हैं, उसी प्रकार इन निन्दकोंको भी समक्षना चारिये। परीखक उन्हीं छात्रोंकी परीखा करते हैं, जो श्वदान यननेकी

इंप्छारी पाठवालामें पढ़नेके निमित्त प्रवेश करते हैं। जो बालक पढ़ता ही

• विसके सामने शमारूपी शक है, उसका हुवेन खेग नया निगाह
सकते हैं। जहाँ तिनके ही न हो, नहीं यदि अधि किए भी पहे तो पोड़ी देरमें

आप-से-आप 👖 शाना ही जावगी।

દલ

है उसकी परीक्षक परीक्षा ही क्या करेगा ! वह तो निरक्षरताकी परीक्षामें पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है । इसी प्रकार निन्दक खोग उन्हींकी निन्दा करते हैं जो इहलैकिक तथा पारलैकिक उन्नति करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बननेकी इच्छासे उन्नतिकी पाठशालामें प्रवेश करते हैं। जिसके जीवनमें कोई विशेषता ही नहीं। जो आहार। निद्रा, भय और मैथुनादि धर्मोंमें अन्य प्राणियोंके समान व्यवहार करता है उसकी निन्दा-स्तुति दोनों सप्तान हैं।

इहलौकिक अन्नतिमें निन्दा चाहे कुछ विश्व भी कर सके, किन्तु पारक्षेकिक उन्नतिमें तो निन्दा सहायता ही करती है। निन्दाके दो भेद हैं—एक तो अपंचाद, दूसरा प्रवाद । हुरे काम करनेपर जो निन्दा होती है उसे अपवाद कहते हैं। उसने बचनेकी समीको जी-नागरे कोशिश करनी चाहिये। किन्तु कोई निन्दित कर्म किया तो है नहीं और वैसे ही छोग डाहते, देपने या श्रमंते निम्दा करने छगे हैं उसे प्रवाद कहते हैं। उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर होनेवाले व्यक्तिको प्रवादकी परवा न फरनी चाहिये । प्रवाद ही उद्यतिके कण्टकाकीर्ण शिखरपर चढानेके लिये सहरिकी छाठीका काम देता है। जो छोकरखनके छिये प्रवादकी भी परवा करके उसकी अययार्यता लोगोंपर प्रकट करते हैं वे तो इंधर है। इंश्वरींके तो पचनीको ही सत्य मानना चाहिये, उनके आचरणोंकी सर्वत नकल न करनी चाहिये। धोबीके प्रवादपर निष्कलङ्क और पतिपरायणा -सती-साची जगन्माता सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीने त्याग दिया । छोगोंके दीप लगानेपर मगवान् स्यमन्तकमणिको हुँढते-हुँढते परेशान हो गये। ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषोंको भोमा देते हैं। हम साधारण कोटिके जीव यदि इस प्रकारके प्रवादोंकी परवा करें तब तो हमछोगोंको पैर

रखनेकी जगह भी न मिलेगी, क्योंकि जगत् प्रवादिषय है। इसे दूसरोंकी

भगवान् साधवेन्द्रपुरी श्रीदाह्नराचार्यके दश्व नामी संन्यास्यिमें होनेपर भी मक्तिमायके उपासक थे। वे मजविदारीको ही सविद्यान

धर्जी निन्दा करनेमें मजा मिलता है । ऐसे ही एक निन्दक महाराप खामी रामचन्द्रपुरी ममुके समीव सुरह काट रहे थे। उनका कृतान्त मुनिये ।

निर्विचेर, साकार-निराकार सामा देशकाल और कार्यकारण पृथक् स्विच्यानस्थलक महा स्महाते थे। वे निर्विचेर महाको निन्दा नहीं करते थे। उनका कपन या—भगाई [फिन्दे निर्मुण निर्विचेर महाके क्यानचे क्यानच्यान करें। वे महे ही क्यान और अभ्यावके हारा उस निराकार महाका क्यान करें, किन्तु हमारा मन तो उस युवानके द्वारा उस निराकार महाका क्यान करें, किन्तु हमारा मन तो उस युवानके पुल्तिनेशर गौओंके तोचे दीहनेवाल किसी स्वामरंगके छोकरेने हर क्या है। हमारी औंली-में तो यहां गई महा है। उसके खिला हमें दूवरा रूप माता ही नहीं। विश्व हमें नीश-दी-नीश दीखता है। क्या स्वामरंगक स्वामरंग

ये रामचन्द्रपुरीको भी उन्हों भागान नायनन्द्रपुरीक शिल्प स्थापी उनके शिष्मीमें परमानन्दपुरीः रक्षपुरीः रामचन्द्रपुरी और देशपुरी आदिके नाम मिटते हैं। इन सनमें हंगपुरी ही अपने शुक्तें अलाधिक अदा रखते ये और उनकी छोटी-केछोटी चेवा अपने ही हायांचे करते में, हानिट्ये हनपर शुक्त महारामका प्रधाद सबसे अधिक हुआ - और उन्होंके फलक्टल हाई गीराझ महामानेचे विख्यात पद प्राप्त हो छका। ये रामचन्द्रः ततीयतके और शुक्तिन्दक थे। जन भ समय आया और वे इस नश्वर शरीरको परित्याग करके गोलोकको गमन करने लगे तब श्रीकृष्णविरहमें छटपटाते हुए बदन करने लगे। रोते-रोते ये विकलताके साथ साँस भर-भरकर वेदनाके खरमें कहते---हानाय ! तुम्हें कब देख सङ्गाः मयुरामें जाकर आपके दर्शन न कर सका ! टे मेरे मनमोहन ! इस अधमको मी उनारो; में आपके विरहजन्य दुःखरे जला जा रहा हूँ ! उनकी इस पीइको, विकलताको, कातरता और अधीरताको कोई सचा मगवत-रिवक ही समझ सकता था। झण्क सवीयतके। अनलाइ प्रकृतिके ज्ञानाम्याची रामचन्द्रपुरी इस व्यथाका मर्म क्या जानें । उन्होंने ये ही सुनी हुई शानकी बातें छाँटनी शुरू कर दी। उन शिक्षकमानी महारमाको यह भी ध्यान नहीं रहा कि जिन महापुरुपरे हमने दीक्षा ली है वे भी इन बातोंको जानते होंगे । वे गुरुजीको उपदेश करने लगे---'महाराज ! आप वे कैसी मोहकी-सी भूली-भूली बातें कह रहे हैं। यह हृदय ही मधुरा है। आप ही बढ़ा हैं। जगत् विकालमें भी नहीं हुआ। आप इस शोकको दूर फीजिये और अपनेको ही बहा अनुभव फीजिये । धीरेले धीणस्वरमें महाराजने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपरी महाराज-को बुराया और उन्हें आजा दी कि रामचन्द्रको मेरे सामनेसे हटा दो । रामचन्द्रपुरी गुरुको अधन्तुष्टताको लिये हुए ही बाहर हुए। भगवान माधवेन्द्रपुरीने श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण बहते हए और अन्तिम सनय-में इस दलोकका उचारण करते हुए इस पाछमीतिक नश्चर दारीरको स्याग दिया---

> अपि दीनदवार्दं नाय हे मधुरानाथ कदावलोक्यसे। इदयं त्यदलोककातरं दयित!आग्यति कि करोग्यहम् ॥% ( पणानस्यान्)

 <sup>#</sup> हे दीनोंके उपर दया करनेनाले प्रभी ! हे दयालो ! हे मथुरानाय !
 तुःदारे मनीहर हुख इमलको कन देख सकूँगा । नाथ ! यह इदय सुर्वे न देखनेके

पुरी महाराजके निधनके अनन्तर ईश्वरपुरी महाराज तो गीड देसकी ओर चले मये और रामचन्द्रपुरी तीयोंमें भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते ये भनुकी कीरिं और प्रशंगा सुनकर पुरीमें आये ! आकर उन्होंने अपने प्येष्ठ गुरुजाता परमानन्दनी पुरीके नरलीमें प्रणाम किया और फिर प्रभुषे मिलनेके लिये गये। प्रभु इनका परिचय पाकर उटकर खडे हो गये और इनके चरणोंमें गुरुभावते श्रदांक राज प्रणाम किया। और भी प्रभुक्ते साथी बहुत से विरक्त मक वहाँ आ गये। समीने ग्रहभावने पुरीको प्रणाम किया और बहुत देरतक भगवत्सन्वन्धी बातें होती रहीं। प्रभुके पास आये हुए अतिवियोंका भार इन्हीं सन विरक्त प्रैप्णयोपर था । ये लोग भिक्षा करके लाते थे और उसींचे आगत अतिथियोंका स्वागत-अकार करते थे। महाप्रमधी भिशाका दोई नियम नर्रा था, जो भी भक्त निमन्त्रण करके प्रसाद दे जाय उसे ही प्रभ पा हेते थे। सार्वभीम भट्टाचार्य आदि यहस्यी भक्त प्रमुको अपने परपर भी बुटाकर भिक्षा कराते थे और विरक्त भक्त भी वारी-पारीहे प्रमुको भिक्षा करा दिया करते थे । सामान्यतया प्रभुकी भिक्षामें चार आनेका खर्च था। चार आनेके प्रसादमें प्रभकी मिश्लाका काम च**ा जाता**। और सब तो इधर-उधरते भिन्ना कर लाते थे। केवल शीईश्वरपुरीके क्षिप्य काशीश्वर और सेयक गोविन्द ये दो प्रभुके ही समीप भिक्षा पाते थे । इन चार आनोके प्रवादमें तीनोंका ही काम चल जाता था । इसके अतिरिक्त प्रेमके कारण कोई और भी अधिक मिएान अधि पदार्थ ले आवे तो प्रभु उसकी भी अबहेळना नहीं करते थे । प्रसादमें उनकी भेद-बुद्धि नहीं थी। मक्त प्रेमपूर्वक प्रभुको आग्रह कर-करके खूब खिलाते थे

कारण कातर होकर तुम्हारे लिये छ्टण्या रहा है, जारों ओर पूम रहा है, 'श्राणवत्तम ! अब मै क्या कर्लें ! कहाँ जार्जे ||

और प्रमु मी उनके आबहको मानकर इच्छा न होनेपर मी योझ-बहुत खा लेते थे।

उस दिन नवागत रामचन्द्रपुरीका निमन्त्रण जगदानन्दजीने किया । मन्दिरते प्रसाद लाकर उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें भिक्षा करायी । वे तो प्रेमी थे। प्रमुको जिल प्रकार प्रेमपूर्वक आप्रहके साथ भिक्षा कराते थे। उसी प्रकार आग्रह कर-करके उन्हें भी खूब खिलाया। ये महाशय आग्रह करनेते खा तो बहुत गये। किन्तु जाते ही उन्होंने जगदानन्द पण्डितकी तिन्दा करनी आरम्म कर दी। कहने लगे---'सचमुच इसनै को सना या कि श्रीकृष्णचैतन्यके छमी मक्त पेट्ट हैं। यह बात ठीक ही निकली । मला, साधु होकर जो इतना अल खायगा, वह मजन-पूजन कैसे कर सकेगा ?' इस प्रकारकी बहत-सी बातें वे ठोगोंसे कहते । स्वयं स्यागके अभिमानके कारण भिक्षा करके खाते । जहाँ तहाँ एकान्त ' स्थानों और पेडोंके नीचे पड़े रहते और महाप्रभुके आचरणकी होगोंमें रपूर निन्दा करते । वे अपने स्वभावते विवश थे, प्रमुका इतना भारी प्रमाव उन्हें अखरता था । उनमें ही क्या विशेषता है कि छोग उन्हींकी पूजा करते हैं । ये संस्थाती होकर भी यहस्थियोंके घरमें रहते हैं । हमें ' विरक्तोंकी भाँति एकान्त स्थानोंमें निवास करते हैं। वे रोज बढिया-बदिया पदार्थ संन्यासीधर्मके विषद्ध अनेको बार खाते हैं। हम यति-धर्मका पालन करते हुए रूली-सूखी मिश्चापर ही निर्वाह करते हैं। वे सदा होगोंसे भिरे रहते हैं। हमहोगोंसे एकदम पृथक रहते हैं। फिर भी मूर्ज होग हमारा सत्कार न करके उन्होंका सबसे अधिक सत्कार करते हैं । माळ्म होता है छोग यतिधर्मते अनभित्र हैं; हम उन्हें रमशाकर उनके ग्रमको दर कर देंगे । यह सोचकर वे प्रमुके आचरणोंकी निन्दा बरने रहते और यतिषद्धीके व्याजसे अपनी प्रशंसा बरने रहते ।

#### ७० थीथ्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

भक्तोंने जाकर यह बात प्रमुखे कही। प्रभु तो किसीके सम्बन्धका निन्दायायय सुनना ही नहीं चाहते थे, इसिब्ये उन्होंने इस यातकी एक-दम उपेशा ही कर दी। रामचन्द्रजी अपने स्वभावानुसार प्रमुखी तथा उनके भक्तोंकी सदा कही आलोचना करते रहते थे।

एक दिन वे प्राताकाल प्रमुके पात पहुँचे । उस समय प्रमु सपुद-स्नान करके बैठे हुए भगववामोंका जय कर रहे थे। एक ओर झन्दर कमण्डल रला था, दूसरी ओर श्रीमद्भागवतकी पुस्तक रली थी। रामिकी मुसादी मालाएँ भी वहाँ टॅंग रही थाँ। पुरीको देखते ही प्रमुने उन्हें उठकर सादर प्रणाम किया और बैठनेके लिये आसन दिया। जिस मकार मीठा और विद्या पाल-पाल रहनेपर मन्तवीकी हिट विद्यापर ही बाती है और वह भीठेको छोहकर विद्यापर ही बैठती है उसी प्रकार छिद्रान्वेयण-स्वमायपाल समनन्द्रपुरीकी हिट सामने दीवाल्यर चढ़ती हुई चींटियोंके ऊपर पड़ी। दीवाल्यर चांटियोंका चढ़ना कोई नयी बात हुई चींटियोंक ऊपर पड़ी। दीवाल्यर चांटियोंका चढ़ना कोई नयी बात हुई चींटियोंक ऊपर पड़ी। दीवाल्यर चांटियोंका चढ़ना कोई नयी बात हुई चींटियोंक उपर पड़ी। इस समझते हैं, द्वम मीठा बहुत खाते हो। तमी तो हुई साही पहुँची चीटी हैं।

प्रभु इसे अस्वीकार न कर सके । उन्होंने सरस्ताके साथ कहा— 'भगवन् ! भगवान्के प्रसादमें मैं मीठे-खट्टेका विचार नहीं करता ।'

पुरीने अपना गुडल्व जवाते हुए कहा—प्यह बात डॉक नहीं है। ऐसा आवरण यतिधर्मके विरुद्ध है। संन्यायीको स्वादिष्ट पदार्थ तो कभी खाने ही न चाहिये। भिक्षामें जो भी कुछ रूखा-सूला मिल गया उसीते उदरपूर्ति कर छेनी चाहिये। साधुको स्वादरे क्या प्रयोजन ? ग्रुम्हारे सभी भक्त स्वृत खाते हैं और तान दुपटा सोते हैं। महा इतना निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव

90 सम्बंधीरा

अधिक लानेगर भजन कैंग्रे हो सकता है! छुना है, तुम भी बहुत खाते हो।' प्रभने अस्मन्त ही दीनताके साथ कहा—'अब आप जैसा उपटेश

स्वयं समझदार हो । संन्यासी होकर संन्यासियोंका-सा आनरण करो। इस दकानदारीको छोडो । छोगाँका मनोरखन करनेसे क्या लाम ? संन्यासीका जीवन तो भीर तितिक्षामय होना न्वाहिये । यह सुनकर प्रम चप हो गये और रामचन्द्रपरी उठकर चले गये । तर प्रभुने गोविन्दको मुलाकर कहा---गोविन्द ! आजसे मेरे छिये एक 'स्वोठि' भात और पाँच पीठाके व्यञ्जन, वस यही भिक्षामें छिया करना । इससे अधिक मेरे लिये किसीसे मिक्षा ली तो मैं बहुत असन्तुष्ट होकँगा ।' जगन्नायजी-का प्रसाद सदा मिटीकी हाँडियोंमें बनता है। एक हाँडीके चीयाई भागको 'एक चोठि' या एक चौयाई बोलते हैं। माद्रम पड़ता है। उन दिनों मोल छेनेपर एक हाँड़ी भात दो-तीन पैचेमें मिलता होगा और एक दो पैक्ने दुवरे ब्युझन । चार पैक्षेक प्रसादमें चार-पाँच आदिमयोंकी महीमाँति तृप्ति हो जाती होगी । अब प्रमुने केवल एक पैरेका ही भोग छेना स्वीकार किया। काशीश्वर और गोविन्दचे कह दिया-एप्रमलीग अन्यत्र जाकर मिक्षा हे आया करी । गोविन्द उदास मनसे होट गया । यह प्रमुकी इस कठोर आशाका कुछ भी अभिप्राय न समझ सका । गोविन्द प्रभुका अत्यन्त ही अन्तरङ्ग भक्त था। उनका प्रभुके प्रति मातृबत् स्नेह या । प्रभुकी सेवामें ही उसे परमानन्द सुखका अनुभव होता या । उंछे पता या कि प्रमु जिस बातका निश्चय कर छेते हैं। फिर उसे पहला जल्दी नहीं छोड़ते। इसलिये उसने प्रमुके आंतापालनमें

आनाकानी नहीं की । उस दिन एक ब्राह्मणने प्रमुका निमन्त्रण किया । यह बहुत-सा सामान प्रमुक्ती भिक्षांके निमित्त स्थान था, किन्द्र उसने उत्तना ही प्रसाद उसमें स्थान कितनेकी प्रमुने आशा दी थी। देग सभी सीटा दिया। इस सातसे उस ब्राह्मणको अपार दुःख हुआ। किन्द्र प्रमुने अधिक केनेकी स्थीकृति ही नहीं दी।

मकोंको इस बातका पता चछा। सभी रामचन्द्रपुरीको लोडी-खरी सुनाने छगे। सभी प्रमुक्ते सभीप आ-आपर प्रार्थना करने छगे, किन्द्र मद्रने इस्के अधिक मिखा स्वीकार ही नहीं की। यह बात रामचन्द्रपुरीको भी माद्रम हुई। यह भी प्रमुक्ते मार्योको ताहुनेके निमित्त प्रमुक्ते सभी भावन पूर्ववर ही उठकर उन्हें प्रमुक्त मणाम किया और वैठनेके छिमे अपनेथे ऊँचा आसन दिया। आसनपर बैठते हुए गुक्तको भावने पुरी कहने छगे—ध्हमने सुना है, हुमने हमते कहनेले अपना आहार पटा दिया है, यह बात ठीक नहीं है। हमते कहनेल अभिमाल यह या कि आहार-पिहार पुक्त करना चाहिये। इतना अधिक भी न करना चाहिये कि भनने बैठा ही न आप और हतना काम भी न करना चाहिये कि भनने वैठा ही न आप और हतना कम भी न करना चाहिये कि महारी क्ष्य हो आप। युक्तिपूर्वक

प्रभुने धीरेछे नम्रताके साथ कहा— में आपका बचा हूँ, आप गुरजन जैसी आधा करेंगे, वैसा ही में करेंगा।'

उसी स्वर्म पुरी कहने ब्यो-प्हों यह वो ठीक है। किन्तु मोजन पेट भरके किया करो । इतना कहकर पुरी महाराज चल्ने गये। किन्तु मधने अपना आहार उतना ही रखा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इस्से मसोको तो बड़ा ही दु:ख हुआ। ये सब परमानन्दनी पुरीके पात पहुँचे और उनसे पार्थना करने टमे कि वे प्रमुक्ते तमक्षा हैं। मक्तोंके कहनेपर परमानन्दवी प्रमुक्ते पात गये और अत्यन्त ही शीण देखकर कहने टमे—'आन इतने कुश क्यों हो गये हैं, सुना है, आपने अपना आहार भी अति सूक्ष्म कर दिया है, इसका कारण क्या है।?

प्रभुने सरलतापूर्वक उत्तर दिया—'श्रीपाद रामकद्रजी पुरीने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी थी कि संन्यासीको कम आहार करना चाहिये।'

कुछ रोपके स्वरमें परमानन्द्रजीने कहा—'आपने भी किछकी बात मानी ? उसे आप नहीं जानते, उठका तो स्वभाव ही दूसरींकी निन्दा करना है, ऐसे निन्द्रकोंके उपदेशपर चटने ठमें तो सभी रसातलमें पहुँच जापें। आपकी तो यात ही क्या है, वह तो महामहिम भीगुरु-चरणींकी निन्दा किये बिना नहीं रहता था। उसके कहनेते आप हारीरको सुखा रहे हैं, इसते हमें बड़ा कह होता है। आप हमारे आग्रहरे मरपेट मोजन कीजिय।'

प्रभुत्ते सरकताके साथ कहा—'आप भी गुरु हैं, वे भी मान्य हैं । आपकी आगाको भी टाल नहीं सकता। आजवे कुछ अधिक लाया करूँगा।' प्रभुके ऐसा विश्वास दिखानेपर पुरी उटकर अपने आसनपर चेल गये। उसे दिनके प्रभुत्ते आहार कुछ बदाया तो अवदय, किन्तु पहलेक बरावर उनका आहार फिर कभी हुआ ही नहीं। सभी भक्त मनरही-मन रामचन्द्रपुरीको कीसने टागे और मगवान्ते प्रार्थना करने लगे कि जरहरी है इनके श्वेत पैर पुरीकी पावनभूभिको पिरचाग करके कहीं अन्यश्र चले जायें। मक्तंकी प्रार्थना मनवान्ते गुन टी और योड़े दिनों बाद रामचन्द्रपुरी महावय अनने-आप ही पुरी छोड़कर किसी अन्य स्थानके छिये चले गये।

## महात्मा हरिदासजीका गोलोकंगमन

विनिश्चितं वदामि ते न चान्यधा वर्चासि मे । हरि नरा अजन्ति येऽतिदुसारं तरन्ति ते ॥

जिनकी माग्यवती जिह्नापर श्रीहरिके मधुर नाम सदा विराजमान

रहते हैं, नामर्चकीर्वनके द्वारा जिनके रोम-रोममें राम रम गया है। जिन्होंने कृष्णकीर्वनके द्वारा इस कल्लायत करूवरको चिन्सय बना लिया है। वे नामप्रेमी संत स्मय-समयवर संसारको शिक्षा देनेके निमित्त इस अवनिपर अवतरित होकर लोगोंके सम्मुख नाममाहरूप्य प्रकट करते हैं। वे नित्य-सिद्ध और अनुमहस्रक्षिके जीय होते हैं। न उनका जन्म है और न

उनकी मृत्यु ! उनकी कोई जाति नहीं, कुटुम्ब-परिवार नहीं । वे बणौभम-ये परे मत-मतान्तरिके रहिल और बाबत मीतिक पदार्थिये संघर्ष रखनेवाले सम्बन्ध हैं उन समीसे पृथक ही रहते हैं । अपने अलीकिक आचरणके दार संसारको राधनरपकी ओर अमक्ट करनेके निमित्त ही उनका अनतरण होता है । वे अमरसे इची कार्यके निमित्त चतरते हैं और कार्य समास

भे सून सोच-विचारकर निवित्तक्षये कहता हूँ, मेरे वनतीको मिथ्या मन समझना में कहता हूँ और दावेक साव कहता हूँ, जो कोच औहरिक्स अजन करते हैं वे कठिनतासे पार होनेवाले इस असार संसारक्यी समुद्रको बात-की-बागों तर जाते हैं।

मरण आदि समी कार्य होते-से दीखते है । वे जन्मते भी हैं, बढते भी हैं, रहते मी हैं, खाते मीते तथा उठते बैठते से भी दीखते हैं, दृद्ध भी होते हैं और इस पाञ्चभौतिक शरीरको त्यागकर मृत्युकी भी प्राप्त करते हैं। इस करें भी तो क्या करें, इसारी बृद्धि ही ऐसी बनी है। यह इन धर्मोंसे रहित ब्यक्तिका अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्रमें तो गोल ही बस्त आवेगी। यदि तुम उसमें उसी नापकी चौकोनी यस्तु डालोगे तो प्रमहारा परिश्रम व्यर्थ होगा । छिद्रकी बनावट देखकर ही उसमें घस्त डालनी चाहिये। इसीलिये कभी न मरनेवाले अमर महात्माओंके भी शरीरत्यागका वर्णन किया जाता है। वास्तवमें तो श्रीहरिदासजी जैसे तब थे यैसे ही अब भी हैं। नामामसने उन्हें सदाके लिये जरा, व्याधि तथा मरणधे रहित बनाकर अमर कर दिया। जो अमर हो गया उतकी मृत्यु कैसी ! उसके क्षिये शोक कैसा ! उनकी मृत्यु भी एक प्रकारकी छीला है और श्रीचैतन्य उस लीलाके सुचतुर सूत्रधार हैं। थे दु:खरे रहित होकर भी दु:ख करते-से दीखते हैं। समता-मोहसे प्रयक होनेपर भी ये उसमें सने-से मालूम पहते हैं। शोकः उद्देग और सन्तापसे अलग होनेपर भी ये बोकयक। उद्देशयक और धन्तापयक्त-से दृष्टितीचर होते हैं। उनकी माया वे ही जानें। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसा ही बतावेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही कहेंगे | लीला है, बनावट है, छदा है। नाटक है या सत्य है। इसे वे ही जानें ।

दोपहर हो जुका था: प्रमुका सेवक गोविन्द नित्यकी भाँति महा-प्रसाद लेकर हरिदासके पास पहुँचा । रोज वह हरिदासजीको आसनपर वैंडे हुए नाम-जप करते पाता था । उस दिन उसने देखा हरिदासजी सामनेके तरूतपर ऑल बंद किये हुए लेट रहे हैं। उनके श्रीमखसे आप-ही-आप निकल रहा था---

#### ७६ थीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

गोविन्दने धीरेछे कड़ा--व्हारदाछ ! उठो। आज क्षेत्रे सुस्तीमें पहे हो !'

कुछ सम्ब्रमके साथ चौंकतर ऑखें खोलते हुए भर्राई आपानमें इरिदासनीने पूछा--कीन है ?'

योदिन्दने कहा--कान ६ १<sup>९</sup> गोदिन्दने कहा--कोई नहीं, मैं हूँ गोदिन्द । क्यों क्या हाल है ९

पड़े फैसे हो रै प्रसाद छाया हूँ, छो प्रसाद पा छो ।

कुछ खीणस्वरमें हरिदासक्तीने कहा---'प्रसाद काये हो ! प्रसाद कैसे पाऊँ !'

गोविन्दने कुछ ममताके स्वरमें कहा—व्यों, व्यों, वात क्या है, बताओं तो सही । तबीअत तो अच्छी है न ११

हरिदाखनीने फिर उसी मकार विराज्यतायुक्त वाणीमें कहा—'हाँ, त्तवीक्षत अच्छी है, किन्तु आज नामवयको संख्या पूरी नहीं हुई। पिना संख्या पूरी किये प्रवाद कैसे वार्के हैं तुम से आये हो तो अब प्रवादका अपमान फरते भी नहीं बनता।' यह कहकर उन्होंने प्रवादको प्रणाम किया और उसमेसे एक कण लेकर मुख्ये हाल स्थि। गोविन्द बला गया, उसने सर हाल महामयुक्ते जाकर कहा।

दूधरे दिन सदाको माँवि चमुद्रकान करके प्रमु हरिदाधनीके आभ्रममें गये। उस समय भी हरिदाधनी जमीनपर पड़े हरकी ठेरहे थे। पासमें ही मिटीके करवेमें जह मरा रखा था। आज आभ्रम सदाकी माँवि साइम सहारा गई। गया था। हपर-उपर कृड़ा पड़ा था, मल्लामें मिनक रही भाँ। ममुने आबान देकर पूछा—प्टरिदाधनी! सपीनत केंग्री है। दारीर तो स्वस्त है न ??

कहा—'शरीर तो स्वस्य है। मन स्वस्य नहीं है।' प्रभुने पूछा---'क्यों, मनको क्या क्लेश है, किस बातकी चिन्ता है !'

उसी प्रकार दीनवाके स्वरमें हरिदासजीने कहा-- यही चिन्ता है प्रभो ! कि नामसंख्या अब परी नहीं होती ।?

प्रभुने ममताके स्वरमें कुछ बातपर जीर देते हुए कहा- 'देखी, अब प्रम इतने बुद्ध हो गये हो । बहुत हठ ठीक नहीं होती । नामकी संख्या कुछ कम कर दो । तुम्हारे छिये क्या संख्या और क्या जप १ तम ती नित्यिसद पुरुप हो। तुग्हारे सभी कार्य केवल लोकशिक्षणके निमित्त होते हैं।

हरिदासजीने कहा-- प्रभी ! अब उतना जप होता ही नहीं। स्वतः ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्रीचरणोंमें एक निवेदन करना था !

प्रभु पासमें ही एक आसन खींचकर बैठ गये और प्यारंसे कहते क्रमे-- 'कही; क्या कहना चाहते हो १'

अत्यन्त ही दीनताके साथ हरिदासजीने कहा--(आपके लक्षणोंसे मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीव ही ठीलावंबरण करना चाहते हैं। प्रभी ! मेरी श्रीचरणोंमें यही अन्तिम प्रार्थना है कि यह तुःखन्नद दृश्य मुद्दे अपनी ऑखोंसे देखना न पड़े । प्रमो ! मेरा हृदय फट जायगा। मैं इस प्रकार हृदय पटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रोंके सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो। हृदयमें आपके सुन्दर सुवर्णवर्णकी सङोनी सूरत हो। जिह्नापर मधुरातिमधुर श्रीकृष्णचैतन्य यह त्रेक्षेक्यपावन नाम हो और आपके चारु चरित्रोंका चिन्तन करते-करते में इस नश्वर शरीरको त्याग करूँ। यही मेरी साथ है, यही मेरी उत्कट अभिन्नाया है। आप खतन्त्र ईश्वर हैं, सम कुछ करनेमें समर्थ हैं। इस मिलाको तो आप मुझे अवस्य ही दे दें।'

प्रभुने स्वरवाणी आँखोंने कहा—ग्डानुर इरिहास ! माझूम पड़ता है। अब तुम लीटासंबरण करना चाहते हो। देखो, वह बात ठीक नहीं। पुरीमें भेरा और कीन है ! तुम्हारी ही सहसिक्षे को वहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम-तुम साथ ही रहे। साथ ही सद्वीर्थन किया, अब तुम मुद्दे अकेटा छोहकर जाओंगे। वह ठीक नहीं है।

घीरे पीरे पितककर प्रमुक्ते पैरोंने महत्तक राग्हते हुए हरिहात कहते हतो—पमा ! ऐसी पात पित्र कभी अपने श्रीयुक्तये न निकार्ले ! मेरा जनम म्लेम्ब्युक्तमे हुआ ! जन्मका अनायः अनुष्यः और अमाधितः संवारते तिरस्कृत और हीन कमीके कारण अत्यन्त ही अपमा तिवपर भी आपने मुद्दे अपनायाः नरकते लेकर स्वर्गमें विद्याया ! यहे-यहे शोविय माहाणींचे सम्मान करायाः श्रीव्यवस्थायन पुरुषोत्तमक्षेत्रका देवद्वर्जन बात प्रदान फिया ! प्रमो ! हत दीन हीन कैनावको पहुने चक्कर्यां बना दियाः वह आपदी ही सामवर्ष है ! आप करनी-न-कराने किन कुष्ट कर सकते हैं ! आपदी महिसाका पार कीन वा सकता है ! सेरी मार्यना-को स्वीकार कीकिये और मुद्दे अपने मनोवान्त्रित वरदानको दीनिये !'

प्रमुने गद्गद कण्ठसे कहा—'हरिदाध ! तुम्हारी इच्छाके विश्व करनेकी महा सामर्थ्य ही किसकी है ! जिसमें तुन्हें मुख हो। वही करो ।'

मुद्द इतन कहकर अपने खानको चले गये । महाम्पूर्न गोविन्द्रवे कह दिया कि शहरदाखर्क खल देखनेख सन्त्रो, अब वे हल पाझगीतिक सारीस्को छोड़ना चाहते हैं।' गोविन्द प्रवाद लेकर रोज जाता था। किन्दु हरिदाखनीकी भूख तो अब एमास हो गयी। पूटे हुए पोड़ेंगें





महात्मा हरिदासजीका गोलोकगमन

पुलटिस बाँधनेसे लाम ही क्या ! छिद्र हुए घड़ेमें जल रखनेसे प्रयोजन ही क्या ! उसमें अब चल सुरक्षित न रहेगा ।

महाप्रमु नित्य हरिदावजीको देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, हरिदावजीके धारीरकी दशा अत्यन्त ही योचनीय है। वे उत्ती समय अपने आध्रमपर गये और उत्ती समय गोविन्दके द्वारा अपने सभी अन्तरक्ष मकोंको बुळाया। सबके आ जानेपर प्रभु उन्हें साथ दिये हुए हरिदावजीके आश्रममें जा पहुँचे। हरिदावजी पृष्यीपर पहें हुए धीरे-धीरे—

. हरे राम 'हरे राम राम राम हरे हरे। ं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

इस महामन्त्रका जय कर रहे थे। प्रमुने पूछा--- क्यों हरिदास! कहो। क्या हाल है !?

भ्यय आनन्दं है प्रमो ! कृक्कर हरिदासने कहके साम करवट यदछी। महाममु उनके मसाकपर चीर-चीर हाय फिराने रूगे। राम रामानन्दः, सार्वभीम महाचार्यः, स्वरूप दामोदर, वक्रिकर पिटतः, यदाधर गोस्वामी, काशीयर, जगदानन्द पण्टिस आदि समी अन्तरः क्ष भक्त हरिदासजीको चारों ओरसे परकर वैठ गये। धीरे-चीर महोने संकीर्वन आरम्म किया। महाचार्य जोसमें अक्तर उठ खड़े हुए और जोरॉंचे तृत्य करने रूगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदासजीको वेरकर जोरॉक साम गाने, जनाने और नाचने हो। यंकीर्तनकी कर्णीम स्वित सुनकर सैकड़ों आदमी यहाँ एकत्रित हो गये। चुछ धणके अन्तर प्रमुने संकीर्तन वंद करा दिया। मस्त्रित हो गये। चुछ धणके अन्तर प्रमुने संकीर्तन वंद करा दिया। मस्त्रित हो तये। चुछ धणके अन्तर प्रमुने संकीर्तन वंद करा दिया। मस्त्रित हो तये। चुछ धणके अन्तर प्रमुने संकीर्तन वंद करा दिया। स्वर्के सहित हरिदासजीको चारों ओरसे परकर बैठ गये। मस्त्रित होनों काल सरा हुआ था, कण्ट होकके कारण गद्द हो रहा था। उन्होंने कहके साथ धीर-चीर रामानन्द तथा सामीम आदि मस्त्रीय कहना आरम्भ किया—पहिरासजीके मिक्रियावका बखान सहस

मुखयाले रोधनामजी भी अनन्त वर्षीमें नहीं कर सकते । इनकी सहिष्णुताः जागरूकताः तितिया और भगवजाममें अनम्यमावने निष्ठा थादि समी बाते परम आदशे और अनुकरणीय हैं। इनका जैला धैराण्य था पैला सभी मनुष्योंमें नहीं हो सकता । कोटि-कोटि पुरुषोंमें कहीं लोजनेसे किसीमें मिल सके तो मिले, नहीं सो इन्होंने अपना आधारण असम्मंत-मा ही बना दिया था।' यह कहकर प्रमु वॅतोंकी घटनाः वेश्याकी घटनाः नागको घटना तथा इनके. सम्बन्धको और प्रहोमन-सम्बन्धी देवी घटनाओंका वर्णन करने छगे। समी मक इनके अनुपमेय गुणोंको सुनकर इनके पैरोंकी धुलिको मस्तवपर महने हो। उसी समय बड़े कप्टते हरिदासजीने प्रमुको सामने आनेका सहैत किया। भक्तपत्तव चैतन्य उन महापुरुषके सामने बैठ गये । अवतक उनकी ऑखें बंद थीं। अब उन्होंने दोनो ऑखोंको खोछ दिया और विना पलक मारे अनिमेपभावते वे प्रभुके श्रीमुखकी ओर निहारने लगे। मानो वे अपने दोनों बड़े-बड़े नेत्रींदारा महाप्रभुके मनेहर मुखारियन्दके मकरन्दका तन्मयताके साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभुके शीमुखकी ओरते धणमरको भी इधर-उधर हटती नहीं थी । सभी मीन थे, चारों ओर नीरवता और सन्धता छायो हुई थी। हरिदावनी अत्यन्त ही पिपासुकी तरह प्रमुक्ती मकरन्दमाधुरीको पी रहे थे। अब उन्होंने पासमें बैठें हुए अक्तेंकी घीरे-थीरे पदध्ि उठाकर अपने फॉपते हुए श्योंते वारीरपर मटी। उनकी दोनों आँखोंकी कोरोंमेंते अध्योंकी बूँदें निकल-निकलकर पृथ्वीमें विलीन होती जाती मीं । मानो ने नीचेके लोकमे देरिदास-विजयोत्सवका संबाद देने जा रही हों । उनकी ऑखोंके परक गिरते नहीं थे, जिह्नाते धीरे-धीरे 'श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीकृष्णचैतन्य' इन नामें को उचारण कर रहे थे। देखते-हो-देखते उनके पाणाक्षेरू इस जीर्ण-शीर्ण कलेवरकी परित्याग करके न जाने किए छोडकी ओर चले गये। उनकी



### ८० थीथीचैतन्य-चरितावछी खण्ड ५

सुख्याले रोपनागर्जी मी अनन्त वर्णोमें नहीं कर एकते । इनकी सिहणुतां। जागरूकतां, तितिशा और मगवजाममें अनन्यभावने नित्रा आदि सभी गतें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका लेख वैराप्य मा वैता सभी, मनुष्णोमें नहीं हो चकता । कोटि-कोटि पुरुषोमें कहीं लोगनेंदे किसीमें मिल एके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण अध्यानं सा ही बना लिया था।' यह कहकर प्रभु वैतीकी पटनाः 'वेरवाकी घटनाः 'वेरवाकी घटनाः वेरवाकी घटनाः वेरवाकी घटनाः वेरवाकी घटनाः वेरवाकी घटनाः वेरवाकी घटनाः नामकी घटना तथा इनके उपन्यक्षी और प्रशोमनामन्यन्योय पुणालो सुनकर इनके वैरोकी घुलिको मलावपर, मलने छन्ते किया। प्रमुष्णोको सुनकर इनके वैरोकी घुलिको मलावपर, मलने छने । उसी भक्त वर्ष कृष्टे हिरदाशजीने प्रमुक्ते सामने अनिका छक्नेत किया। भक्तवराक चैतन्य उन महासुष्पके सामने बैठ यथे। अवतक उनकी आँखें वंद थीं। अव उन्होंने दोनों आँखोंको खोल लिया और पिना पलक मारे अनिमेपमायके वे प्रमुक्त श्रीसख्यकी और निहारने लगे।

मानो वे अपने दोनों बड़े-बड़े नेत्रांहारा महामुक्त मनोहर मुलारिक्टके सकररहका तन्मवतिक साथ पान कर रहे हाँ। उनकी दृष्टि महामुक्ति श्रीमुक्तको जोरते क्षणमरको भी इचर-उचर हटती नहीं यो। सभी मीन ये, चारों ओर नीरवता और स्वस्थता स्थानी हुई थी। हरिदासी अवन्त ही पिपासुकी तरह प्रभुकी मकरन्दमाधुरीको पी रहे थे। अब उन्होंने पानमे बैठे हुए भफाँकी चीरे-बीरे परपूष्टि उठाकर अपने काँगते हुए हामोठे वारीएर मजी। उनकी दोनों वार्लोको कोरोमेंसे अशुआंकी बूँदें निकल-निकलकर पृथ्वीमें बिलीन होती वारी था। मानो वे नीचेके कोकी दिरास किजारीस वारी पी। मानो वे नीचेके कोकी हिरास किजारीस वारी पी। उनकी ऑलोंके वक गिरते नाई। भी निवहित वारी स्थार देवें वा रही थे। उनकी ऑलोंके वक गिरते नाई। भी निवहित सीरियो उनकी साथ रहे थे। देखते-ही-देखते उनके प्राणायितन्य इन प्राचारण कर रहे थे। देखते-ही-देखते उनके प्राणायितन्य इन प्राचारण कर रहे थे। देखते-ही-देखते उनके प्राणायितन्य हुए।

कलेयरको परित्यांग करके न जाने किंत लोककी ओर चले गये।





आँसं सुवीकी सुद्धी ही रह गयी। उनके फिर पटक गिरे नहीं । मॉन्क्सं तरह मानों वे पवकदीन आँसी निरन्तरस्पत्ते पैटोक्पको ऑडट्ट्य प्रदान करनेवाले जैतन्यस्पी सब्बा आभय ग्रहण करके उन्हाँकी जोन उक्टकी स्माप अविश्वित्रमायने देख रही हैं। सभी मन्द्रोंने घट क्रम्ब सीमनि की। महायु उनके माणहीन कलेवरको अपनी गोरीन स्टब्स्ट

रिष्मिन को । महामुन्न उनके माणहीन कठेब्रको अपनी गोर्टीमें टटाकर नेरोंके तथ प्राय करने छो । तमी मक्त बदन करते हुए श्हार केंद्र हरि बेल की हरपादिहरूक व्यक्ति मानो आकाशके हृदयके मी टुक्के इक्के क्लो लो । उस समुबक्त हरद यहां ही कठवाजनक या । कर्

र पान को इत्यादरात जानन माना आकाधक हृदयक मा इन्डिंग इन्डे इतने जो । उद्य सम्बद्धा हृदय बढ़ा ही करुवाननक या। उद्य चैतन हरिदाक प्रमादीन दारीरको गोदीम लेकर रोते-रोत द्वाय बद ग्रंट रो वहाँ अन्य मच्चेकी क्या देशा हुई होगी। इसको पाटक ही अन्द्रमन ज्या करते हैं। उसका कपन करना हमारी चाकिक बाइरकी बाट दें

63 पान किया । सभी भक्तोंने हरिदासजीके पादोदकरे अपनेको इतहत्य

समझा । बान्ट्रमें एक गड़ा सोदफर उसमे हरिदासनीके दारीरको

हमें दुःख हो रहा है। आप चंछिये । जित

मसाद इसलोग माँग-माँगकर एकत्रित

समाधिस्य किया गया । क्योंकि वेसंन्यासी थे, संन्यासीके दारीरकी शास्त्रोंमें ऐसी ही विधि बतायी है। प्रभूमें अपने हार्थोंसे गुड़ेमें बाद दी और

प्रेमफे आवेशमें उन्मन्त होकर समाधिके चारों ओर संकीर्तन किया और

समुद्रस्मान करके तथा हरिदासजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके सभीने

पुरीकी ओर प्रस्थान किया । पथमें प्रमु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते

प्रेममें पागलोंकी भाँति प्रकाप करते जाते थे। सिंहदारपर पहुँचकर प्रभु

हिंगे उतना ही

रोते-रोते अपना अञ्चल पसार-पसारकर दुकानदारींचे भिक्षा माँगने लगे ।

वे कहते थे—'भैया ! मैं अपने हरिदासका विजयोत्सव मनाऊँगा। मुझे

इरिदासके नामपर भिक्षा दो ।' वकानदार अपना-अपना सभी मसाद

प्रसुकी शोलीमें डालने लगे । तब स्वरूपदामोदरजीने प्रसुका हाय

पकड़कर कहा-प्रभी ! यह आप क्या कर रहे है ! भिक्षा माँगनेके

लिये इम आपके रेवक ही बहुत हैं। आपको इस अकार मॉगते देखकर

अनकी समाधिपर सुम्दर-सा एक चत्रुतरा बनाया । सभीने शोकयुक्त



पान किया । सभी अक्तोंने हरिदासजीके पादोदबसे अपनेको कराकृत्य समझा । बालुमें एक गड़ा खोदकर उसमें हरिदासजीके शरीरको समाधिस्य किया गया । क्योंकि वैसंन्यासी थेः संन्यासीके दारीरकी शास्त्रोंमें ऐसी ही विधि बतायी है। प्रभुमें अपने हाथोंसे गड़ेमे बाद दी और उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चब्तरा बनाया । सभीने शोकयुक्त प्रेमक आवेशमें उन्यत्त होकर समाधिके चारों ओर संकीर्तन किया और समहरनान करके तथा हरिदासजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके सभीने प्ररीकी ओर प्रस्थान किया । पथमें प्रशु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते प्रेममे पागलोंकी भाँति प्रलाप करते जाते थे। सिंहद्वारपर पहुँचकर प्रभु रोते-राते अपना अञ्चल पसार-पसारकर दुकानदारीसे भिक्षा माँगने छगे। वे कहते थे---भीया ! मैं अपने हरिदासका विजयोत्सव मनाऊँगाः मुझे हरिदासके नामपर भिक्षा दो ।<sup>३</sup> दुकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद प्रमुकी झोलीमें डालने लगे । तब स्वरूपदामोदरजीने प्रमुका हाथ पकडकर कहा-प्रामी । यह आप क्या कर रहे हैं ! भिक्षा मॉॅंगनेके लिये इम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस जकार माँगते देखकर हमें दु:ख हो रहा है, आप चंलिये । जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद इसलीग माँग-माँगकर एकत्रित कर देंगे । इस प्रकार प्रभुको , समझा-बुझाकर स्वरूप गोरवामीने उन्हें स्थानपर भिजवा दिया और आप चार-पाँच भक्तोंको शाथ छेकर दुकानींपर महाप्रधाद माँगने चले। उस दिन दुकानदारोंने उदारताकी हद कर डाडी । उनके पास जितना भी प्रसाद या, सभी दे ढाता । इसनेमें ही वाणीनाय, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनों प्रसाद लेकर प्रभुके आश्रमपर आ उपस्थित हुए । चारों ओर महाप्रसादका देर लग गया । जो भी सुनता वही हरिदासर्जीके विजयोत्सवमें सम्मिल्ति होनेके लिये दौड़ा आता । इस प्रकार हजारी आदमी यहाँ एकत्रित हो गये । महाप्रभु स्वयं अपने हाथोंधे राभीको



थीहरिदासजीका समाधि-मन्दि



सिद्ध बकुछ बृक्ष

परोसने लगे । महाप्रमुका परोसना विचित्र तो होता ही था । एक-एक . पत्तलपर चार-चार, पाँच-पाँच आदमियोंके योग्य भोजन और तारीफकी बात यह कि छोग सभीको खा जाते थे। मक्तोंने आग्रहपूर्वक कहा---'जयतक महाप्रभ प्रसाद न पा लेंगे। तबतक हममेंसे कोई एक प्राप्त भी मुँहमें न देगा ।' तब प्रभने परोसना बंद कर दिया और आप पुरी तथा भारती आदि संन्यासियोंके साथ काशी मिश्रके लाये हुए प्रसादको पाने लगे; क्योंकि उस दिन प्रभुका उन्होंके वहाँ निमन्त्रण या। महाप्रभुने सभी भक्तोंको खूब आग्रहपूर्वक मोजन कराया । सभीने प्रसाद पा लेनेके अनम्तर हरिध्वनि की । तब प्रभु ऊपरको हाथ उठाकर कहने लगे---'हरिदासजीका जिसने संग किया। जिसने उनके दर्शन किये। उनके गड्डेमें बाल दी। उनका पादोदक पान किया। उनके निजयोत्तवमें प्रसाद-पाया, यह कृतार्थ हो गया । उते श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति अवस्य ही हो सकेगी । वह अवस्य ही भगवत्क्रपाका भाजन वन <sup>एके</sup>गा । यह कहकर प्रभुने जोरोंचे हरिदासजीकी जय बोली । 'इरिदासजीकी जिये के विशाल घोपसे आकाशमण्डल गूँजने लगा। हरि हरि ध्वनिके साथ हरिदासजीका विजयोत्सव समाप्त हुआ ।

अधित जगन्नायपुरीमें टोटा गोपीनायजीके रास्तेमें समुद्रतीरपर अब भी हरिदासजीकी मुन्दर समाधि बनी है। वहाँपर एक महुत पुराना महुल भीटावर) का बुख है, उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। ऐसी मिनिह है कि हरिदासजीने दातीन करके उसे गांद दिया या उसीरे यह वस हरि गांव। अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनन्त चतुर्दशीके दिवस हरिदास-जीका विकासिक मनाया जाता है। उन महीमना हरिदासजीक समाधा हम कीटि-कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोसक मिनिह समाधा करते हैं।

the part of the second

# भक्त कालिदासपर प्रभुकी परमकुपा

नैयां अधिस्तावद्वक्रमाहि स्प्रशस्य नर्यापगरी

**पादरजोऽभिषेकं** 

यदर्थः ।

महीयसां निष्किञ्चमानो न पणीत यावत ॥% (शीमद्वा० ७ । ५ । ३२ ) वैष्यव-ग्रन्थोमें भक्त-पद-रज', भक्त-पादोदक' और भक्तोन्छप्ट

इस्य' इन तीनोंका अत्यधिक माहारम्य वर्णन किया गया है। श्रदाछ भक्तोंने इन तीनोंको ही साधमवल बताया । सचमुच जिन्हें इन तीनों

वस्तुओंमें पूर्ण श्रद्धा हो गयी। जिनकी बुद्धिमेरी मक्तोंके प्रति मेदमाव मिट गया, जो मगवत्स्यरूप समझकर समी मर्कोकी पदंघलिको भदा-पूर्वक विरापर चढ़ाने छये तथा मक्तोंके पादोदकको मक्तिमाववे पान

 तिन्होंने सब कुछ स्थाग दिया है, ऐसे परम पूजनीय मगवर्मक महापुरवीके चरणोके जीचेकी बृष्टिको जवतक सर्वाह्रमें छगाकर उसमें सान न किया जाय तक्तक किसीको भी प्रमुपादपर्चोंको प्रीति श्रास नहीं हो सकती ।

करने लगे, वे निहाल हो गये, उनके लिये भगवान् फिर दूर नहीं रह जाते । उनकी पदप्लिकी लालमाले भगवान् उनके पीछे-पीछे मूमते रहते हैं, किन्तु इन तीनोंमें पूर्ण अदा होना ही तो महाकठिन है । महा-प्राचद, गोविन्द, भगवजाम और वैष्णवेंके श्रीविमहमें पूर्ण विश्वास भगवत्-इन्नपात्र किसी विरक्षे ही महापुरुषको होता है । यो दूध पीनेवाले बनावटी मजनू तो बहुत-चे चूमते हैं । उनकी परीक्षा तो कटोराभर खून माँगनेपर ही हो सकती है । ये महापुरुष धन्य हैं, जो मक्तोंकी जाति-पीति नहीं पूछते । भगवान्में अनुराग रखनेवाले सन्ये भगवत्-भकको वे ईश्वर-चुल्च ही समझकर उनकी चेवा-पूजा करते हैं । मक्त्यवर श्री-कालिदास देखे ही परम भगवत भक्तोंमेंचे एक जगद्वन्य श्रदालु मक्त थे । उनकी अदितीय भक्तिनेवाको सुनकर समीको परम आश्वर्य होगा ।

काण्डिएकी जातिक कायस्य थे । इनका घर श्रीरधुनामदास्त्रीके गाँचले कोष-बेद-कोष भेदा या महुआ नामक ग्राममें या । जाति-सम्प्रयो थे । मगावज्ञाममे इनकी अनन्य निष्ठा थे। । अठते-वैठते। छोते-जागते, हॅकते-बेळते तथा वातें करते-करते भी छदा इनकी जिह्नापर मगवज्ञाम ही विराज्ञान रहता । हरे इन्ल हरे शासके बिना ये किसी बातको कहते ही नहीं थे । भगवत्-भक्ति प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी। कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्ति प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी। कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्ति प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी। कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्ति पता वाते वहीं दौड़े जाते और यथायक्ति उनकी सेस करते । भक्तीको अच्छे-अच्छे पदार्थ जिलानोमें इन्हें परमानन्दमा अनुभव प्राप्त होता । मक्तीको जब ये अद्यापूर्वक सुस्वादु पदार्थ जिलाने तो उनके दिव्य स्वादोंका ये स्वयं प्री अनुमय करते । स्वयं जानेचे इन्हें इतनी प्रवक्ता नहीं होती। जितनी कि भक्तीको जिलानेचे । भक्तीको जिलानेचे । भक्तीको जिलानेचे । भक्तीको जिलानेचे । स्वयं जानेक स्वयं उनका उच्छिष्ट महाप्रवाद पत्रि कोई-कोई मक्त संकोचवा

#### ८६ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावंली छण्ड ५

इन्हें अपना उच्छिए नहीं देता तो ये उसके बर्तनीको ही चाटत ! उसी
प्रदामसदको पाकर ये अपनेको कृतार्थ समझते ! तिरन्तर भगवज्ञामोका
जर करते रहना, मर्कोका पादोदक पान करना, उनकी पद्भूत्किको
मन्तकपर चदाना और उनके उच्छिए महामसदको पूर्ण अद्भाके सम पाना ही ये इनके साधनक्ष थे । इनके अतिरिक्त ये योग, यहा, तथ, पूजा, पाठ, अध्ययन और अप्यास आदि कुछभी नहीं करते थे। इनका
पिश्वास या कि हमें हम्हीं साधनीके हारा प्रभुपादपर्योको प्रीति प्राप्त हो
जानगी । ऐसा इन्हें इद विश्वास था, इसमें बनावदकी गञ्चतक भी
नहीं थी।

, इनके गॉक्से दी,एक साड़ नामके भूमिमाली जातिके शूद्र भगवत्-भक्त थे । उनकी पत्नी भी अत्यन्त ही पतिपरायणा पती-साध्वी नारी थी। दोनों ही खुब भक्तिमावने श्रीकृष्णकीर्तन किया करते थे। एक दिन भक्त कालिदासजी उन दोनों मक्तदम्पतीके दर्शनोंके निमित्त अनके घरपर गये । अन दिनों आमोंकी फनल थी, इसलिये वे उनकी भेंटके छिये बहुत बढ़िया-बढ़िया सुन्दर, आम ले गये थे । प्रतिप्रित कुछोद्भृत काछिदासको अपनी द्री श्रोपद्दीमें आपा देलकर उस भक्तदम्पतीके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । उन दोनोंने उठकर कालिदामजीकी अभ्यर्थना की और उन्हें बैठनेके लिये एक फटान्स आठन दिया । कालिदासजीके सुरापूर्वक बैंट जानेपर कुछ टजितभावसे अत्यन्त ही कृतशता प्रकट करते हुए शाड़ मक कहने छगे--पाहाराज । आपने अपनी पदघलिसे इस शुद्राधमकी कुटीको परम पावन बना दिया । आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषोंका हम-जैसे नीच जातिक पुरुषोंके यहाँ आना साक्षात् भगवान्के पधारनेके समान है। इस एक तो वैसे ही शुद्र हैं दूसरे ,धन-दीन, फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें। आप-जैसे अतिथि इमारे यहाँ

कांद्रेकी आने रूपे, हम आएका सत्कार किस वस्तुक्षे करें । आज्ञा हो तो किसी ब्राह्मणके यहाँसे कोई वस्सु बनवा राग्वें ।'

काव्यालजीन कृतकता प्रकट करते हुए कहा—'आप दोनोंक शुभ दर्गनोंसे ही मेरा सर्वेश्वेड सत्कार हो जुका । यदि आप कृता करके कुछ करना ही जाहते हैं, तो यही कीजिये कि अपने नरणोंको मेरे मस्तकपर रखकर उनकी पावन परागरे मेरे मस्तकको पियम पना दीजिये । यही मेरी आपने प्रार्थना है, हसीके हारा सुझे सब जुला मिळ जायगा ।'

अत्यन्त ही दीनताके साथ गिड़गिड़ाते हुए झाड़ू भक्तने कहा—
ग्यामी ! आप यह फैटी भूळी-भूळी-थी बातें कर रहे हैं। मला, हम
जातिके शहर, धर्म-कमेंचे हीन, आपके शरीरको स्वर्ध करनेतकके भी
अधिकारी तो नहीं हैं। फिर हम आपको अपने पैर कैचे छुआ सकते
हैं। हमारी यही आपके प्रार्थना है कि ऐसी पाप नदानेवाळी बात किर
आप कभी भी अपने मुँहसे न निकालें। इससे हमारे सबैनाश होनेकी
सम्मावना है।

कालिदानभीने कहा- अजी भगवान्का भक्त है, उसकी कोई जाति नहीं होती । यह तो जातिवन्यनींचे परे होता है । उसके श्रेष्ठ कोई नहीं होता, वहीं सबसे श्रेष्ठ होता है । इसलिये आप जाति-कुलका भेदभाव न करें । आप परम मागवत हैं, आपकी पदध्लिये में पावन हो जाऊँगा, आप मेरे उत्तर अवस्य कृषा करें ।

झाडू भक्तने कहा—'मालिक ! आपंत्री इस वातको में मानता हूँ, कि भगवद्रक वर्ण और आधर्मीय परे होता है। वह सबका गुर और पूजनीय होता है, उससे बढ़कर फोर्ड भी नहीं होता, किन्तु वह मक्त हाना चाहिये । मैं अधम भला भक्तिभाव क्या जातूँ । मुझे तो भगवान्में तिनक भी प्रीति नहीं । मैं तो संसारी गर्वेमें फँसा हुआ नीच विपयी पुरुष हूँ ।

कालिदाछजीने कहा—प्सचधुन सबे मक तो आप ही हैं। जो अपने को मक मानकर स्वये अपनी पूजा कराता है, अपने भक्तिमायका विशापन बॉटता फिरता है, बह तो मक नहीं दूकानदार है, भक्तिके मामपर पूजा-प्रतिद्वा स्रयोदनेवाला बनिया है। स्वया मक तो आपकी तरह स्वा अमानी, अहंकाररिहत स्वा दूकाने मान प्रदान करनेवाला होता है, उसे ह्व बातका खम्ममें भी अभिमान नहीं होता कि मैं मक हूँ। यहीं तो उसकी महानता है। आप लिपे हुए सबे मगवद्रक हैं। हीन फुल्मे उपन्त होकर आपने अपनेको लिपा रखा है, फिर भी भक्ति ऐसी अलीकिक कस्त्री है कि वह तिनी भी स्वर्ण न लिपायी जाम सबे प्रार्थों तो उसे प्रवास हो हते हैं। कुमा करके अपनी चरणभूलि मेरे अंगकी प्रित्न बना दीजिये।

इस प्रकार कालिदासवी बहुत देरतक उनए आग्नह करते रहे, किन्तु आहू भकने उसे स्वीकार नहीं किया। अन्तर्मे ये दोनों पति-पत्नीको अदापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हुए । शाह भक्तने शिष्टाचारके अनुसर उन्हें थोड़ी दूर घरसे बाहरतक पहुँचानेके लिये उनके, पीसे-पीसे आये। जय कालिदासजीने उनसे आग्नहपूर्वक छीट जानेको कहा तो वे छीट गये। कालिदासजी वहीं साहे रहे। शाहू मक्त जब अपनी कुटियामें पुस गये तब जिस स्थानपर उनके चरण पहे थे, उस स्थानकी पूर्टिको उठाकर उन्होंने अपने सम्पूर्ण धरीरपर लगाया और एक ओर घरके बाहर सिक्टर कैठ गये। राष्ट्रिका समय था। झाडू भक्तकी स्त्रीन अपने पतिसे कहा---कालिदासजी ये प्रसादी आम दे गये हैं, इन्हें भगवत्-अर्पण करके पा हो। भक्तका दिया हुआ प्रसाद है—इसके पानेंसे कोटि बन्मोंके पाफ करते हैं।

हाहू भक्तने उल्लापके साथ कहा-'हॉं, हॉं। उन आर्मोंकों अवर्यः साओ । उनके पानेसे तो शीकुल्ण-प्रेमकी प्राप्ति होगी ।'

पतिकी आजा पति ही पतिपरायणा पत्नी उन आसोंको टोकरीको

उटा लायो। झाढ्ने मनछे ही आसोंको मगवल्-अपँण किया और फिर

उन्हें प्रवाद धमझकर पाने छो। उनके चूल छेनेपर जो बचता उछे

उनकी पतिकता जी चूलती जाती और गुठडी तथा छिछकोंको बाहरको
ओर फॅकती जाती। पीछे छिमे हुए काछिदावाबी उन गुठडियोंको उठाउठाकर चूलते और उनमें ने अमृतके धमान स्वादका अनुमन करते।

हस प्रकार भकोंके उन्छिष्ट प्रधादको पाकर अपनेको इतार्य समझकर
ने बहुत रामि वीते अपने घर आये।

इस प्रकारकी इनकी भक्तींक प्रति अनन्य श्रद्धा यी। एक बार गौडीय भक्तींक साय वे भी भीळाचळमें प्रमुक्ते दर्शनींके लिये प्रयोर। इनके ऐसे भक्तिभावकी बातें सुनकर प्रशु इनमें अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और इन्हें यहे ही सम्मानके साथ अपने पास रखा।

महाप्रश्च जब जगजायजीके मन्दिरमें दर्शनोंके लिये जाते, तव विद्वारके समीप वे एक गट्टेमें पैर प्रोगा करते थे। गोविन्द उनके शाय ही जाता था। प्रश्नुने कठोर आशा दे रखीं थी कि यहाँ हमारे पादोदकको कीर भी पान न करे इशकिये वहाँ जाकर प्रश्नुके पादोदक पान करने-

#### थीथीचेतन्य-चरितावळी खण्ड ५

ঽ০

का साहस किसीको भी नहीं होता था। किन्तु भक्तोंका पादोदक और भक्तभुक्त अन्न ही जिनके साधनका एकमात्र वस है। वे कासिदासनी भला कव माननेवाले थे। वे निर्भीक होकर प्रमुक्ते समीप चले गये और उनके पैर घोषे हुए जलको पीने लगे। एक बुल् पीया, प्रभु बुग्बाप उनके मुखकी ओर देखते रहे । दूसरा चुल्टू पीवा, प्रभु बोड़े से मुस्कराये, तीशरा चुल्दू पीया। प्रमु जोरोंसे हॅंस पड़े । नौथे सुल्द्रके लिये ज्यों ही उन्होंने हाथ बदाया त्यां ही प्रमुत्ते उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे-प्यमः यहत हुआ। अर फिर कमी धेशा साहस न करना।' इस प्रकार अपनेको यहमागी समझते 'हुए कालिदासजी जगन्नायजी-के दर्शन करते हुए प्रभुके साय ही-साथ अपने निवासस्थानपर आये । महाप्रभुने भिक्षा पायी और भिक्षा पानेके अनन्तर सङ्केतसे गीविन्दकी आशा दे दी कि काल्दिसकाीको हमारा उच्छिप्ट प्रसाद दे दो । प्रभुका -सङ्केत, समझकर गोविन्दने कालिदासबीको प्रमुका उच्छिए महाप्रसाद दे दिया । पादोदकके अनन्तर प्रभुके अधरामृतविश्चित उच्छिष्ट प्रसाद-को पाकर उनकी प्रसन्नताका धारापार नहीं रहा । धन्य है, ऐसे भक्ति-भावको और धन्य है उनके ऐसे देवदुर्लभ सौभाग्यको जिनके लिये महाप्रभुने स्वयं उच्छिष्ट प्रसाद देनेकी आशा प्रदान की ।



# जगदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह

अनिद्वीपभीगस्य रूपस्य मृदुनः कथम्। कटिन खल्ल ते चेतः शिरीपस्येय यन्धनम्॥अ (सु० र० मा० ११९। १)

प्रेम-कल्ड्से कितना मिठाव है। इक्का अनुमय प्रेमी हृद्य ही कर सकता है। यदि प्रेमसेंव कल्ड प्रयक् कर दी जाय तो उनका स्थाद उठी प्रकारका होगा जिल प्रकार चीनी निकालकर मॉित-मॉितके मेया डालकर चनाये हुए स्लुएका। चीनीके विना जिल प्रकार खूद ची बालकर यनाया हुआ। भी ह्लुआ-स्थादिए और चिचको प्रवक्ता प्रदान करनेयाला नहीं होता उठी प्रकार ज्वतक बीच-बीचमें मधुर-मधुर कल्ड्स का लग्छ प्रमक्तो तरी प्रकार ज्वतक बीच-बीचमें मधुर-मधुर कल्ड्स का लग्छ प्रमक्तो तरी प्रकार जवतक उठी निरन्तर रस नहीं आता। प्रयक्त कल्ड प्रमक्तो नित्य नृतन बनाती रहती है। कल्ड्स प्रमक्तो कमी न करनेवाली चहरकी स्वती है। यह उठी समय-समयपर प्रोकर लक्ष साम बनाती रहती है। किल्ह यह कल्ड्स मधुरभावके उपायकोंने ही भूयण समझी जाती है। अन्य आवोंने तो हो यूयण कहा है।

हास्तरा रूप तो 'दवाभावसे धीर-धीर वर्षभोग करनेवोच्य जात्यन ही बहुठ है, परन्तु 'विच शिरीप-पुथ्यके बण्यनकी भौति शनता कठोर नयी है ? विसे 'शिरीपके कुळेंकी पंहादियों कितनी मुळायम, कितनी भीनळ तर्रात्मळोंकी भीनळ तर्रात्मळोंकी भागल तथा मुळावम वालिखोंहे, भी इर्डे इर्त होती हैं कि उन्हें यह ता हो। तिसपर भी असमें वे मंखुळियों गुँपी एहती हैं, वह बण्यन विताना अधिक कठोर होता है। तिसपर भी असमें वे मंखुळियों गुँपी एहती हैं, वह बण्यन विताना अधिक कठोर होता है। तिसपर भी असमें विस्तान महिताना क्षांत्र महितान होता है। तिसपर भी असमें विस्तान महितान करितान करितान होता है। तिसपर भी असमें विस्तान महितान करितान क

92

पण्डित जगदानन्दजीको पाठक भूछे न होंगे, ये नवद्वीपमें थी-निवास पण्डितके यहाँ प्रमुके साथ सदा कीर्सनमें सम्मिटित होते थे । संन्यास ग्रहण करके जब प्रमु पुरीके ठिये पधारे तो ये भी प्रमुका दण्ड लिये हुए एक साधारण सेवककी माँति उनके पीछे-पीछे चले और रास्तेमर ये स्वयं भिन्ना माँगकर प्रभु तथा अन्य सभी साधियोंको मोजन बनाकर खिलाते थे। प्रमुके पहले बृन्दावन जानेपर ये भी साथ बले थे। और फिर रामकेलिसे ही उनके साथ लौट भी आये थे। प्रसुके नीलाचलमें स्थायी रहनेपर ये भी बहाँ स्थायीरूपसे रहने रूगे। बीच-बीचमें प्रमुकी आशाले शचीमाताके लिये मगवान्का प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया-जाया मी करते थे। प्रमुके प्रति इनका अत्यन्त ही मधुरभाव या। मक्त इनके अत्यन्त ही कोमल मधुरभाव-को देखकर इन्हें सत्यभामाका अवतार बताया करते थे और स्वमुच इनकी उपासना यी भी इसी भावकी। ये प्रभुके संन्यासकी कुछ भी परवा नहीं करते थे। ये चाहते थे। प्रमु खूब अच्छे-शब्छे पदार्य लायें। मुन्दर-मुन्दर वल पहनें और अच्छे-अच्छे स्वच्छ धीर मुन्दर आसनीपर शयन करें। मस यतिधर्मके विरुद्ध इन वस्तुनीका सेवन करना चाहते नहीं ये। यस, इसी शातपर कलह होती ! कलहका . प्रधान कारण यही था कि जगदानन्द प्रमुके शरीरकी तनिक-सी भी पीड़ा-को नहम नहीं कर सकते ये और प्रमु शरीर-पीड़ाकी कभी परवा ही नहीं करते थे। जगदानन्दजी अपने प्रेमके उद्रेकमें प्रभुष्टे कही पार्ते भी कह देते और प्रमु भी इनवे खदा डरते-वे रहते !

एक बार ये महाभवाद और वक्ष ठेकर नवहीरमें श्राचीमाताके समीप गये । माता इन्हें देखकर अपने निमाईके दर्शनोंका अनुमन करती यी और सभी बौरमक भी इनके दर्शनोंके औरीवन्य-चर्णोंक दर्शनों का-सा आनन्द प्राप्त करते । ये बाते तो सभी मंत्रोंथे भिटकर ही आते । नबदीपरे आचार्यके पर शान्तिपुर होते हुए ये शिवानन्दजी थेनके पर भी गये । वहाँचे ये एक कटल सुगन्धित चन्दनादि तैल प्रभुके
निमित्त लेते आये । प्रमु खदा मावमें विभोर-से रहते । उनके अङ्ग-पत्यझाँकी
नमें दीली हो जाती और समूर्ण धरीरमें पीड़ा होने लगती । इन्होंने
शीचा कि इस तैल्ले प्रभुकी चातिपत्तजन्य सभी ल्याधियाँ शान्त हो जाया
करेंगी । प्रेमके आवेशमे पण्डित होकर भी ये इस बातको भूल गये कि
संन्याधीके लिये तैल लगाना धालोंमें निषेध है । प्रेममे सुकायुक्तविचारणा रहती ही नहीं । प्रेमीके लिये कोई लीकिक नियम नहीं,
उसकी मधुरा तो तीन लोकसे न्यारी है । जगदानन्दजीने तेल लाकर
नोधिन्दको दे दिया और उससे कह दिया कि इसे प्रमुके अङ्गोंमें मल
दिया करता ।

गोविन्द्ने प्रशुष्ठे निवेदन किया----प्रामो ! जतदानस्य पण्डित गौड्देशसे यह चन्दनादि तैल लागे हैं और शरीरमें मलनेक लिये कह गये हैं। अब जैसी आजा हो बैसा ही में कहें।

ं मुद्रने कहा—'एक तो जगदानन्द पागल हैं। उनके लाय तू भी पागल हो गया। मला, संन्यासी होकर कहीं तेल लगाया जाता है। फिर तिसपर भी सुगन्यित तेल !' रास्तेमें जाते हुए देखेंगे। वे ही कहेंगे—'यह शौकीन संन्यासी कैंस ग्रंगार करता है। सभी निगर्या कहकर मेरी निन्दा करेंगे। ससे ऐसा तेल लगाना ठीक नहीं है।' गोविन्द इस उचरको सुनकर जुप हो गया।

'दो-चार दिनके पश्चात् जगदानन्दजीने गोविन्दसे पूछा-मोपिन्द् ! ग्रमने वह तैल प्रमुके दारीरमें लगाया नहीं !'

गोविन्दने कहा—प्वे लगाने भी दें तब तो लगाऊँ ! वे तो मुझे बाँटते ये !' अगदानन्द्रजीने धीरेते कहा—'ओरे ! तैने भी उनके टॉटनेंका खुद सवाज किया ! वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना ! मेरा नाम हे देना !

योजिन्दने कहा-पाण्डितजी ! ऐसे स्मानेका तो मेरा साहत नहीं है। हाँ, आर कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन कडूँगा !

मधुने प्रेमक रापमें कहा—पद्मम वच तो मिलकर मुद्दे अपने प्रमेंते च्युत करना चाहते हो। आज सुगन्धित तैल लगानेको कह रहे हो, कल कहोंगे कि एक मालिस करनेवाला और रल लो। जगदानन्दकी तो खिंद विग्रह गर्यो है, पण्डित होकर उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि पंन्याचीके लिये सुगन्धित तैल हुना भी महावाप है। ये यदि परिक्रम करके लाये हैं, तो हते जगराधकींक मन्दिरमें दे आओ। वहाँ दीएकॉर्म जल जायगा। उनका परिक्रम भी सफल हो जायगा और भगवत्-पूजामें काम आनेते यह तैल भी सार्थक हो जायगा। गोयिन्द प्रभुकी मीठी फटकारको सुनकर एकदम चुप हो गया। फर उसने एक भी शब्द तैलके जन्ममें नहीं कहा।

गोपिन्दने सभी बातें जाकर जगदानन्दजीते कह दो । दूधरे दिन जगदानन्दजी मुँह फुलाये हुए कुल .रोशंम भरे हुए प्रमुक्ते समीप आये । ममु उनके दाव-मायको ही देखकर समझ गये कि ये जरूर कुल सरी-सोटी मुनाने आये हैं, इसलिये उन्होंने प्रहल्टेन्टेयहले ही मुस्त्र लेड़ दिया । ये अत्यन्त ही स्त्रेह प्रकट करते हुए धीरे-धीरे मधुर यचनीये जगदानन्दजीं कहने लगे—'जगदानन्दजी! आप गौड़देशसे बहा सुन्दर तेल लाये हैं। मेरी तो इच्छा होती है, योड़ा-सा इसमें छ लगाऊँ, किन्तुं क्या करूँ, संन्यास धर्मसे विवश हूँ। आप स्वयं ही पण्डित हैं, यह बात आपसे छिपी योड़े ही है कि संन्यासोके लिये सुगन्वित तैल लगाना महापाप है। इसीलिये में लगा नहीं सकता। आप एक काम करें, इस तैलको जगनापगोंकी मेंट कर आहथे, वहाँ इसके दीपक जल गाँयों, आपका समी परिश्रम, सकल हो जायगा।

जगदानन्दजीने कुछ रोषके खरमें कहा--ध्यापते यह बिना सिर-पैरकी बात कह किसने दी । मैं कब तैल लाया हूँ ?'

प्रसुने हॅंसते हेंसते कहा-- आप सब्दो, में खुद्धा । इस तैलके कळस-को मेरे यहाँ कोई देवबूत रख गया ।'

यह हुनकर बगदानन्वजी रोपमें उठे और उठ तैलके कल्पकों उठाकर बोरिस ऑगनमें दे मारा । कल्पस ऑगनमें गिरते ही चकनाबूर हो गया । सम्पूर्ण तैल ऑगनमें बहुने लगा । कल्पको कांक्कर जगदा-नन्दजी जन्दीसे अपने घरकों चले गये और भीतरसे घरके किवाइ बंद करके पड़ रहे । दो, दिनतक न तो अम्र नल प्रहण किया और न बाहर ही निकलें । प्रणमकीपंगं भीतर ही पड़े रहे ।

तीवरे दिन प्रमु खार्य उनके घर पहुँचे और किवाइ खरखराकर बोले—पण्डित! पण्डित! मीतर क्या कर रहे हैं, बाहर तो आइये, आपछे एक बात कहनी है। 'किन्तु पण्डित क्रिसकी सुनते हैं, वे तो खरपारा लिये पहें हैं।

तन प्रमुने उसी खरमें बाहर्र खंडे-ही-खड़े कहा—'देखिये, में आपक दारपर भिक्षाके लिये खड़ा हूँ और आप किवाड़ मी नहीं खोलते। आंतीय निसके आश्रमसे निराश होकर और जाता है, वह उस मनुस्पक जगरानन्दजीने धीरेते कहा-- 'श्ररे ! तेने भी उनके हॉटनेंका खुर खपाछ किया ! वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना । मेरा नाम से देना ।'

गोविन्दने कहा--पणिडतजी ! ऐसे लगानेका तो मेरा साहस नहीं है । हों, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन करूँगा !'

दो-चार दिनके पश्चात् एकान्तमं अत्यन्त ही दीनताक लाय गोविन्दने कहा---प्रमो ! वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरवे तैलको लाये हैं, योडा-चा लगा लीखिये । उनका भी मन रह जायगा और नित्र यह तो ओपधि है, रोगके लिये ओपधि लगानेमें क्या दोष !

प्रभुते प्रेमक रोपम कहा— जुम वब तो भिलकर मुझे अपने धर्मये प्युत करना चाहते हो । आज सुमन्धित तैल लगानेको कह रहे हो। कल कहोगे कि एक मालिल करनेवाला और रख तो । जगदानन्दकी तो बुद्धि थिगड़ गयी है। पण्डित होकर उन्हें हतना जान नहीं कि संन्याची है लिये सुगन्धित तैल खूना भी महापाए है । वे यदि परिश्रम करके लोग है ती हो जगसायजीके मन्दिर्म दे आओ । वहाँ दीवकीमें जल जायगा उनका परिश्रम भी सफल हो जायगा और भगवत्युजामें काम जाय यह तैल भी सार्थक हो जायगा । गोथिन्द ममुक्ती भीठी फठक सुनकर एकदम चुप हो गया। किर उतने एक भी शब्द तैलके वर्म नहीं कहा।

गोयिन्दने सभी बार्ते जाकर जगदानन्दजीये कह दी । हूं जगदानन्दर्जा गुँह कुछाये हुए कुछ .रोपमें भरे हुए प्रभुके समी प्रभु उनके हान-माजको ही देशकर समझ गये कि ये जरूर रोगेटी मुनाने आये हैं। इस्रिये उन्होंने पहले-से-पहले ही . दिया । ये अस्यन्त ही स्नोह प्रकट करते हुए परिसीरे जगदानन्दजीने हँसकर कहा----पाह्ये पाइये, देखिये भात ठण्डा हुआ जाता है।

प्रसुने कहा—'चाहे ठण्डा हो या गरम जनतक आप भेरे साथ बैटकर न पानेंगे, तनतक मैं कमी भी न पाऊँगा । अपने लिये एक पक्तल और परोक्तिये।'

जगहानन्दर्जीने मानमिश्रत हास्यके स्वरमें कहा—'पाइये भी। मेरी क्या बात है, में तो पीछे ही पाता हूँ, तो आपके पा लेनेपर पार्केंगा।'

प्रभुने कहा - 'चाहे सदा पीछे ही क्यों न पाते हैं। आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा।'

जगदानन्दजीने कुछ गम्भीरताके स्वर्से कहा---- प्रमो ! मैने और रमाई, रघुनाथ आदि सभीने तो वनाया है । इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ । अब आपकी आधाको टाल योड़े ही सकता हूँ । अवस्य पा लॅगा।

यह सुनकर प्रमु प्रसाद पाने छंगे। जो पदार्थ चुक जाता उठे ही जगदानन्दजी फिर उत्तना ही परीव देते। हुए भयसे कि जगदानन्दजी नाराज हो जाँदेंगे, प्रमु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसप्ताक निमित्त चाते ही जाते। और दिनोंकी अपेक्षा कई गुना क्षिक खा गये, तो भी जगदानन्द मानते नहीं हैं, तब प्रमुने दीनताके-से स्वर्से कहा—'बावा! अब दया भी करोंगे या नहीं। अन्य दिनोंकी अपेक्षा कर प्रमुन सीनाके-से स्वर्म सहान तो खा गया, अब कवतक और खिळाते जाओंगे!' इतना कहकर प्रमुने मोजन स्वर्मात किया। जगदानन्दजीने मुख्युद्धिके लिये कींग, इरायची और हरीककींके टुकड़े दिये। प्रमु उन्हें खाते हुए फिर वहीं देट गये और कहते करो—वावकक आप मेरे सामने प्रसाद न पालेंगे स्वसक भी सहीं नहीं हुँगा।ं

जगदानन्दजीने हँसकर कहा—'अब आप इतनी चिन्ता क्यों

सभी पुर्ण्योंको लेकर चला जाता है। देखिये। आज मेरी आपके यहाँ भिक्षा है, जल्दींसे तैयार कीजिये, में समुद्रस्नान और मगवान्के दर्शन करके अभी आता हूँ। यमु इतना कहकर चले गये। अन जगदानन्दजी-का क्रोध कितनी देर रह सकता था। प्रमुक्ते छिये भिक्षा बनानी है? शरः इस विचारके आते ही। न जाने उनका क्रोध कहाँ चला गया। वे जल्दींचे उठे । उठकर धीचादिचे निष्टत्त होकर स्नान किया और रधनायः रमाई पण्डित तथा और मी अपने साथी दो-चार गौडीय विरक्त भक्तींको बुलाकर वे प्रभुकी भिक्षाका प्रवन्ध करने छगे। मोजन बनानेमें तो वे परम प्रवीण थे ही, भाँति-भाँतिके बहुत-ते मुन्दर-सुन्दर पदार्थं उन्होंने प्रमुके लिये बना डाले। अभी वे पूरे पदार्थोंको बना भी नहीं पाये थे। कि इतनेमें ही मुसकराते हुए प्रभु स्वयं आ उपस्थित हुए । मनमे अत्यन्त ही प्रमन्न होते हुए और ऊपरने हास्पने युक्त किञ्चित् रोपयुक्त मुलसे उन्होंने एक बार प्रमुकी ओर देखा और फिर शाकको उलटने-पुलटने लगे। प्रमु जल्दीसे एक आसन स्वयं ही लेकर बैठ गये। अब सो जगदानन्दजी उठे । उन्होंने नीची दृष्टि किये हुए वहीं यैठे-ही-वैठे एक यालमें प्रमुके पादपद्मोंको पलारा । प्रमुने इसमें सनिक भी आपीत नहीं की । फिर उन्होंने भाँति-भाँतिके पदार्योको सबाकर प्रभुके सामने परोसा। ममु चुपचाप बैठे रहे । जगदानन्दबीका अब मीन मंग हुआ । उन्होंने अपनी हैं वीको भीतर-ही-भीतर रोकते हुए छजायुक्त मधुर याणीसे अपनापन प्रकट करते हुए कहा-प्रसाद पाते क्यों नहीं हैं !'

प्रभुने कहा----धीं नहीं पाऊँगा ।'

जगदानन्दजीने उसी भावसे नीची दृष्टि किये हुए कहा—'तव आये क्यों थे, कोई बुळाने भी तो नहीं गया था !'

प्रभुने कहा—पंजपनी, इच्छासे आया था, अपनी इच्छासे ही नहीं पाता ।' जगदानन्दर्जीने हँसकर कहा—'पाइये पाह्ये, देखिये भात ठण्टा

जगदानन्दजीने मानमिश्रित हास्यके स्वरमें कहा—'पाहये भी। मेरी यया बात है, में सो पीछे ही पाता हूँ, वो आपके पा लेनेपर पार्केंगा।' प्रभुने कहा – 'चाहे सदा पीछे ही वर्षों न पाते हैं। आज तो

मेरे साथ ही पाना पहेंगा।

जगदानन्दजीने कुछ गर्भारताके स्परंग कहा—प्यमो ! मैंने और रसाई, रष्ठनाम आदि समीने तो बनावा है। इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ। अब आपकी आज्ञाको टाल योड़े ही सकता हूँ। अवस्य पा तूँगा।'

यह मुनकर प्रश्न प्रशाद पाने हमें । जो पदार्थ चुक जाता उसे ही कामदानन्दजी फिर उत्तना ही परीत देते । इस भयने कि जादानन्दजी नाराज हो जाँगी, प्रश्न मना भी नहीं करते और उनकी प्रवस्ताव निमित्त हता हो जाँगी, प्रश्न मना भी नहीं करते और उनकी प्रवस्ताव निमित्त हता है गुना अधिक हा गयेश हो भी जगदानन्द मानते नहीं हैं, तब मुद्देन दीनताके-से स्वर्म कहा—चाता ! अब दया भी करींगे या नहीं । अन्य दिनोंकी अपेक्षा दस गुना तो हा मगा, अब कनतक और खिळाते जाओंगे !' इतना कहकर प्रमुते मोनन समाप्त किया । जगदानन्दजीने सुखगुद्धिके लिये कींग, हरायची और हरीतकींके इकड़े दिये । प्रश्न उन्हें खाते हुए फिर वहीं कैंग में और कहने लगे—जबतक आप मेरे समने प्रसाद न पा लेंगे तनतक में यहाँ होने हुईता ।'

जगदानन्दजीने हॅसकर कहा---'अब आप इतनी चिन्ता क्यों

चै॰ च॰ ख॰ ५--७---

96

करते हैं, अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलकर आराम करें।' यह मुनकर प्रभु गोबिन्दरे कहने ट्यो—प्गोबिन्द! त् यहाँ रह और जवतक ये प्रसाद पा न लें त्वतक मेरे पास मत आना'। यह कहकर प्रभु अकेले ही कमण्डल उठाकर अपने निवासस्थानपर चले गये।

गोबिन्दने कहा—मैं पहुछ प्रभुको स्वना दे आऊँ, तब प्रधाद पार्नेगा। यह कहकर यह प्रभुको स्वना देने वका गया। व्यवदानद्वी प्रधाद पार पार है हैं यह मुक्कर प्रभुको सन्ताय हुआ और उन्होंने गोबिन्दको भी प्रमाद पानेके छिये भेज दिया। गोबिन्दने आकर सभी सक्तीके शाय पैटकर प्रमाद पाया और पिर सभी सक्त अपने-अपने स्थानीको बले गये।

इस प्रकारकी प्रेम-कटह महाप्रमु और जगदानन्दजीके बीचमें प्रायः होती रहती थी । इसमें दोनों ही ब्यानन्दका अनुभव करते थे ।

### जगदानन्दजीकी एकनिष्ठा

अर्चायामेय इरये पूजी यः श्रद्धपेहते। म तद्वक्रेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्पृतः ॥॥

्. (श्रीमद्वा॰ १२ । १४ ) हास्त्रीम भक्तीक उत्तमः मध्यम और प्राक्षतरूपये तीन भेद

प्रति श्रद्धांके माय रखता है और सभी वस्तुओं में इष्ट्युद्धि रखकर उनका आदर करता है। यह सर्वोत्तम भक्त है। जो अपने इष्टमें प्रीति रखता है और अपने ही समान इष्टवस्थुओंके प्रति श्रद्धांके माय, अस्पर्कें में प्रति हुस्पर्कें माय, विद्वेषियों और भिन्नमतवार्खेंके प्रति उपेदांके भाव रखता है, यह मध्यम मक्त है और जो अपने इष्टके विष्रहर्में ही श्रद्धांके

बताये हैं। जो मक्त अपने इष्टदेवको सर्वस्थारक समझकर प्राणिमात्रके

जो पुरुष पूज्य शीविमहीमें ही अज्ञाक साथ मीहरिकी पूजा करता है और मगबद्रक्तीजी तथा कन्य पुक्तिकी पूजा नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है, उसे शायोगे प्राप्त करता है, उसे शायोगे प्राप्त करता है, उसे शायोगे प्राप्त करता है।

साय उन श्रीहरिकी पूजा करता तथा भगवत्-भकोंकी तथा अन्य पुरुपति एकदम उदार्थान रहता है, वह प्राकृत मक है। प्राकृत भक बुरा नहीं है, सच पृष्ठिये तो भक्तिका सुचा श्रीगणेश्व तो यहींखे होता है, जो पहंछे प्राकृत मक नहीं बना वह उत्तम तथा मध्यम भक्त यन ही कैंचे सकता है। नीचेकी सीदियोंको छोड़कर सबसे ऊँचीपर बिना योगेसरेक्षरकी कुपाले कोई भी नहीं जा सकता।

पण्डित जगदानन्दजी सरल प्रकृतिके मक्त थे, वे प्रभुके शरीर-सुलके पीछे सब कुछ भूल जाते थे । प्रमुके आंतरिक उनके लिये कोई पूजनीय संन्यांसी नहीं याः प्रमुके सभी काम लीला हैं, यही उनकी भावना थी । महाप्रमु मी इनके ऊपर परमक्तपा रखते थे । इनके क्षण-क्षणमें रूठने और कुद होनेके खमावसे वे पूर्ण-रीत्या परिचित थे, इसीछिये इनसे कुछ भय भी करते थे। साधु-संन्यातीके लिये जिस प्रकार स्त्रीस्पर्श पाप है, उसी प्रकार रूई भरे हुए गुदगुदे वस्त्रका उपयोग करना पाप है। इसीलिये महाप्रमु सदा केले-के पत्तोंपर सोया करते थे। वे दिन-रात्रि श्रीकृष्णविरहमें छटपटाते रहते थे। आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। इसी कारण उनका शरीर अत्यन्त ही क्षीण हो गया था। उठ क्षीण शरीरको केलेके पत्तोंपर पड़ा देलकर समी मक्तोंको अपार दुःख होता था, किन्द्र प्रभुके सम्मुख कुछ कहनेकी हिम्मत ही किसकी थी १ सब मन मसोसकर इस दारुण दुःखको सहते और विघाताको धिकारते रहते कि ऐसा मुकुमार मुन्दर स्वरूप देकर फिर इस प्रकारका जीवन प्रमुको प्रदान किया, यह उस निर्दयी दैवका कैसा कृर कर्म है ।

जगदानन्दजी प्रमुकी इस कठोरताचे सदा अधन्तुष्ट रहते और अपने मोले स्वमावके कारण उनसे कमी-कमी इस प्रकारके हठींको त्यागनेका आग्रह भी किया करते। किन्तु प्रभु तो घीर थे। वे मला किसीके कहने-सननेसे न्यायमार्गका कब परित्याग करने छगे । इसीछिये जगदानन्दजीके सभी प्रयत्न असफड़ ही होते। फिर भी वे अपने सीधे स्वभावके कारण सदा प्रमुको सुखी रखनेकी ही चेष्टा किया करते। उन्होंने जब देखा कि प्रभुके दारीरको केटोंके पत्तांपर कप्ट होता है तो वे बाजारसे एक सन्दर-सा वस्न खरीद छाये। उसे गेष्ट रंगमें रँगकर उसके तोशक तकिये बनाये । स्वयं रोमरकी रुई लाकर उन्होंने गई-तकियेमें मरी और उन्हें गोविन्दको ले जाकर दे दिया। गोविन्दसे उन्होंने कह दिया---'इसे प्रभुके नीचे बिछा देना और ऊपरसे उनका वक्त हाल देना ।' गोविन्दने जगदानन्दजीकी आशांसे डरते-डरते ऐसा ही किया । महाप्रभुने जब बिस्तरपर पैर रखा तमी अन्हें कुछ गुदगुदा-सा प्रतीत हुआ। वस्तको उठाकर देखा तो उसके नीचे गहा विद्या है और एक रंगीन तिकया लगा हुआ है। गहे-तिकयेको देखकर प्रभुको कोध आ गया। उन्होंने उसी समय जोरसे गोविन्दको आवाज दी । गोविन्दका दिल धहकने लगा । वह सब कुछ समझ गया कि प्रभुने गहे-तिकियेको देख लिया और अब न जाने मुझे क्या-क्या कहेंगे। गोविन्द हरते-डरते धीरे-धीरे किवाइकी आइमें जाकर खड़ा हो गया ! प्रभुने फिर आवाज दी—भोविन्द ! कहाँ चला गया ! सुनता नहीं ।"

धीरे-धीरे कॉपती आवाजमें गोविन्दने कहा—प्रमो ! मै उपस्तित हूँ, क्या आज्ञा है !?

 छोड़कर संन्यास व्यिषा है, घरपर मै विषय नहीं भोग सकता या। स्पों ठीक है न ११

गोविन्दने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, यह चुपचाप नीचा खिर किये हुए खड़ा रहा। स्वरूप गोस्तामी एक ओर चुपचाप वैठे हुए प्रमुक्तो पद सुनानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी चुप ही पैठे रहे। प्रमुक्ता फहन लगे—पता नहीं, वे लोग अजन-चान खब घरीरसुलके ही लिये करते हैं बचा? दिन-राजि भेरे चरीरकी ही चिन्ता! भाई! चैतन्य तो इच घरीरले पृषक् है, यह तो नित्य सुखमय, आनन्दमय-और प्रेममय है। उन्ते ये संसारी पदार्थ मला क्या सुख पहुँचा सकते हैं। किचे चैतन्य समझकर तुम सुखी बनाना चाहते हो, यह तो अचितन्य है, नरदर है, खणभंगुर है, विनाधी और सदा बदलते रहनेवाला है, इसीको सुखी बनानेका प्रयत्न करना महामूखंता है।?

सक्त गोखामी चुपचाप सुनते रहे। मधुने किर उदी प्रकार रोपके स्वरमें कहा—पन्यों रे गोयिन्द। तुसे यह सुक्षी क्या धैने क्या सोचा कि मैं ग्रहा-सकिया ख्याकर विषयी पुरुयोंकी माँति होऊँगा है तू टीक-टीक बता तुसे तैये कहाँ मिले हैं यह बल्ल किएवे माँगा है सिकारीके दाम कहाँचे आये हैं?

गोविन्दने चीरेंडे किर नीचा किये ही उत्तर दिवा—प्रामी ! जगदानन्द पण्डित मुझे इन्हें दे गये है और उन्होंकी आगाउं मैंने रहे विद्या दिया है!' जगदानन्दजीका नाम सुनकर प्रमु कुछ सहम गये ! उन्हें इसके उपयोग न करनेका प्रत्युख परिणाम आँखोंके सामने दीसने त्या ! उनकी दृष्टिमें जगदानन्दकी रोयमरी दृष्टि साकार होकर हत्य करने लगी ! महाप्रमु किर कुछ भी न कह सके ! वे शोचने त्यो कि अब क्या कहूँ, उनका रोग कमूरकी तरह एकदम न जाने कहूँ उह गया ! हृद्दयके मानोंक प्रयोण पारली स्वरूप गोस्वामी महाप्रमुक्ते मनोभावको ताइ गये । इसीलिये धीरेचे कहने लगे—प्रामो ! हानि ही क्या है। जगदानन्दजीको कछ होगा, इन्होंने प्रेमपूर्वक बड़े परिश्रमसे इसे न्वयं काया है । सेमल्की रूर्ड है। फिर आपका शरीर भी तो अत्यन्त ही निर्वेट है, मुझे ख्वयं इसे केलेके पर्योपर पड़ा हुआ देखकर कछ होता है । अन्वस्थावस्थामें गहेका उपयोग करनेमें तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती ह रुणायस्थाको ही आपस्थिकाल कहते हैं और आपश्चिकालमें नियमोंका पारान न हो यके तो कोई हानि भी नहीं । कहा भी है। ध्यापिककाले मर्यादा नाहत ।

प्रभुने धीरे-धीरे प्रेमके स्वरमें स्वरूप गोस्वामीको समझाते हुए कहा--स्यब्द ! तुम स्वयं समझदार हो । तुम स्वयं सब कुछ सीखे हुए हो, तुम्हे कोई किला ही क्या सकता है। तुम सोची तो सही, यदि संन्यासी इसी प्रकार अपने मनको समझाकर विपयोंमें प्रवृत्त हो जाय तो अन्तमे वह धीरे-धीरे महाविषयी बनकर पतित हो जायगा । विषयोंका कहीं अन्त ही नहीं। एकके पश्चात् दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है। जहाँ एक बार नियमवे अष्ट हुए वहाँ फिर नीचेकी ओर पतन ही होता जाता है । पानीका प्रवाह ऊपरसे एक बार छूटना चाहिये। यस फिर वह नीचेकी ही ओर चलेगा । जिसके खुव साफ-सुबरे वस्त्र होते हैं। वही धृति, मिट्टी और गंदी जगहमें न बैठनेकी परवा करता है, जहाँ एक बार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठनेमें संकोच नहीं होता। फिर षद्द चर्स्नोकी रही-सदी पवित्रताकी भी परना नहीं करता । इसलिये तुम -मुझरे गद्देपर सोनेका आग्रह यत करो । आज गद्दा है तो कल पलङ्ग भी चाहिये। परसां एक पैर दवानेवाले नौकरको रखनेकी आवश्यकता .प्रतीत होगी । क्या इसीलिये मैंने संन्यास लिया है कि ये ही सब सुख भोगता रहें।

मशुके इस मार्मिक उपदेशको सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने गोविन्दसे बहै-सक्विको उठानेका संकेत किया। गोविन्दने संकेत पाते ही वे सुलायम चला उठाकर एक आंर रख दिये। मशु उन्हीं पहें हुए पर्तापर ठेट गये।

दूसरे दिन स्थल्प गोस्वामी बहुत-वे केलॉढं खोपले उटा लाये और उन्हें अपने नखोंने बहुत ही महोन चीर-चीरकर प्रमुके एक पुराने बन्होंने भर दिया। बहुत कहने-मुननेपर प्रमुने उच महेको विद्याना स्थीकार कर लिया।

जगदानन्दजीने गोविन्दके द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यन्त हो क्षोम हुआ। किन्तु उन्होंने अपना क्षोम प्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया। प्रभू भी सब कछ समझ गये। इसछिये उन्होंने गद्दे तकियेवाली बात फिर छेड़ी ही नहीं। जगदानन्दजीकी बहुत दिनींचे षुन्दावन जानेकी इच्छा थी। उन्होंने प्रभुपर अपनी इच्छा प्रकट भी की यी। किन्तु प्रभुने इन्हे बृन्दावन जानेकी आज्ञा नहीं दी । महाप्रभु जानते थे, में सरह हैं, सीधे हैं, भोले हैं और संवारी वातोंसे एकदम अनिम हैं। इन्हें देश, काळ तथा पात्र देखकर वर्ताय करना नहीं आता ! यों ही जो मनमें आता है कह देते हैं। तन छोग नया जानें कि इनके हदयमे द्वेप नहीं है। वे तो इनके कोधयुक्त यचनोंको सुनकर इन्हें सुरा-भटा ही कहेंगे । ऐसे सरल मनुष्यको रास्तेमें अत्यन्त ही बलेश होगा। यही सव समझ-सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ तो मेज देते थे क्योंकि वहाँके समी मक्त इनके स्वमावसे परिचित थे, किन्तु वृन्दावन जानेकी आजा नहीं देते थे। अवके जगदानन्दजीने फिर निश्चय किया कि प्रमु आज्ञा दे दें तो अवस्य वजमण्डलकी यात्रा कर आर्चे 1º यह सोचकर उन्होंने एक

दन एकान्तमें खरूप गोखामीचे चलाइ करके प्रमुखे वृन्दावन जानेकी गांग माँगी ।

प्रभुने कहा.—पैयेश तो मैं आपको जानेके लिये अनुमति दे भी देता, किन्तु अय तो कभी अनुमति न दूँगा। मुझले कृद होकर जापेंगे सो मेरा मन सदा उदाल यना रहेगा।

जगदानस्दर्जीने प्रेमधुक मधुरवाणीले कहा—प्रामो ! आएपर
भारत फोर्ड कोथ कर सकता है। फिर में तो आपका चेवक हूँ। में समे
हृदयने कह रहा हूँ, कोध करके में नहीं जाता हूँ। मेरी तो बहुत दिनोंने
इच्छा थी। उसे आपके सम्मुख भी कर बार प्रकट कर चुका हूँ।'
इस्तर बातका समर्थन करते हुए स्वरूपदामोदरजी कहने
हो—ाहाँ प्रभो ! इनकी बहुत दिनोंकी इच्छा है। महा, ये आएपर
कभी मुद्ध हो सकते हैं। गोइ भी तो ये प्रतिवर्ण जाया ही करते हैं,
इसी प्रकार हन्हें मज जानेकी भी आहा दे दीजिये।'

जगदानन्दजीने कहा----धाँ प्रमो ! बृन्दावनकी पावन धूटिको महाकर चदानेकी मेरी उत्कट इच्छा है। आपकी आशाके पिना जा नहीं सकता !

प्रमुने कहा—अच्छी बात है। आपकी उत्कट हुन्छा है तो जाहरे।
किन्तु इतना प्यान रखना कभी किसीचे विशेष वातें न करमा। यहाँत
कार्शाजीतक तो कोई भय नहीं। आगे डाक् मिलते हैं, वे बङ्गासी
समझकर आपको मार ही डालेंगे! इसिल्ये वहाँचे किसी धर्मातमा धर्मियके
साम जाना। चुन्दावनमें सदा सनातनके ही साम रहना। उन्होंके साम तीर्थ
और चनोंकी यात्रा करना। वासु-महातमाओंको दूरते ही प्रणास करना।
उत्ते बहुत अधिक सम्पर्क न् रसना और न उनके साम अधिक दिन
उदरना ही। मजकी यात्रा करके शीध ही लीट आना। सनातनने कह



#### जगदानन्द्रजीकी पक्रनिप्रा

टीटाओंका ही वर्णन किया है । उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और चैतन्यमें कोई भेद-भाव होता तब तो वे सिड करनेकी चेपा करते ।

मकन्द सरस्वती नामके एक संन्यासी थे। उन्होंने सनातन गोस्वामीको एक अपने ओदनेका गेरुए रंगका वस्त्र दिया या । समातनजी तो एक गुद्दींके सिया कुछ रखते ही नहीं थे। उसे महात्माफी प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोडा। उस दिन जगदानन्द-

जीके निमन्त्रणमें वे उसी बखको सिरसे बॉधकर गये। सनातनजीके **चिरपर गेहए रंगका वस्त्र देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रभुका** प्रसादी बख है। अतः बहें ही स्नेहके साथ पूछने खते---'सनातनजी ! आपने यह प्रभक्त प्रसादी यस कहाँ पाया ११

**सनातनजीने सरलताके साथ कहा—ंयह प्रमुका प्रसादी नहीं है ।** 

· . . सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे संन्यासी हैं। उन्होंने ही यह

े हो दिया है ।' इतना सुनते ही जगदानस्दलीका क्रोध त्याह

देना, मैं भी वज आऊँगा, मेरे लिये कोई स्थान ठीक कर लें। 'इस प्रकार उन्हें मॉति-मॉतिसे समझा-बुझाकर बृन्दायनके लिये विदा किया।

जारानम्द्रजी सभी गौरमकोंकी वन्द्रना करके और महाप्रभुकी जरणात सिरपर नहाकर झाड़ीखण्डके रास्तेचे चुन्दावनकी और वखने खो । पिखा मांगते-चाते वे काखी, प्रचाग होते हुए इन्तयन पहुँचे । वहाँ रूप-चातन दोनों माइयोंने इनका बड़ा सक्तर रिया । ये सदा करानात नोस्तामीके ही साथ रहते ये । उन्हींको साथ केत्र इन्होंने झजमण्डलके वारहाँ चनांकी यात्रा की । सनातनकी घर-घरसे पिका, मांग छोते ये और इन्हें अन्न लाकर दे देते ये और ये अपना बना लेते ये । सनातनजी तो स्थां प्रजासीयोंके प्रयोगी दुकके मांगकर ले आते ये । सनातनजी तो स्थां प्रजासीयोंके प्रयोगी दुकके मांगकर ले आते ये । सनातनजी तो स्थां प्रजासीयोंके प्रयोगीय दुकके मांगकर ले आते ये । सनातनजी तो स्थां प्रजासीयोंके प्रयोगीय दुकके मांगकर ले आते ये । सनातनजी तो स्थां प्रजासीयोंके प्रयोगीय दुकके मांगकर ले आते ये ।

छव बनोंके दर्शन करते हुए वे महाबन होते हुए गोकुळमे आये । गोकुळमे ये दोनों यमुनाजीके तरफर एक गुफांफ रहरे। रहते तो दोनों गुफांमें थे किन्तु भोजनके टिव्हे जगदानन्द तो एक मन्दिरमें जाते ये और वहाँ अपना भोजन अपने हायते बनाकर पाते थे । सनातनजी महाबनसेसे जाकर मधुकरी कर छाते थे। तबतक गोकुळ हतना वड़ा गाँव नहीं निना या । गोत्वामियोंकी ही दोनीन बैठकें तथा मन्दिर ये । रहीिळये भिक्षाके ळिये इन्हें ढेंद्र-दो मीळ रोज आजा पहता या।

एक दिन कपदानन्दर्जीने शनातनजीका निमन्त्रण् किया। धनातन जी वो समान दृष्टि रखनेवाछे उचकोटिके मक्त वे। वे संन्यासीमांत्रको चैतन्यका द्दी विग्रह समझकर उनके प्रति उदार माव रखते थे। वे अपने गुक्में और श्रीकृष्णमें कोई मेदमाव नहीं मानते थे द्दीिंटये उन्होंने श्रीचैतस्यदेवको श्रीकृष्ण या अनतारी सिद्ध न करके श्रीकृष्ण- टीटाओंका ही वर्णन किया है । उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और चैतन्यमें कोई मेद-माय होता तब तो वे छिद करनेकी चेटा करते ।

मुकुन्द सरस्वर्ती नामके एक संन्याची थे, उन्होंने सनातन गोस्वामीको एक अपने कोव्हनेका गेक्ए रंगका वल दिया या । सनादनजी तो एक गुद्धिके खिवा कुछ रखते ही नहीं थे, उसे महासाफी मवादों छमझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन कगदानन्द-लीके निमन्द्रणों ये उसी चलको तिरवे बॉफकर गये। सनातनजीकि सिरपर गेक्ए रंगका बल देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रमुका प्रसादी वल है, अता वहें ही स्रोहके साथ पूछने टमे—'छनातनजी! आपने यह प्रमुका प्रसादी बल कहाँ पाया ?'

हनातनशीने सरलताके साथ कहा— प्यह प्रमुक्त प्रसादी नहीं है।
प्रकुल्द सरस्तिती नामक एक बड़े अच्छे संन्यासी हैं, उन्होंने ही यह
बख मुझे दिया है। हताता सुनते ही अग्रदानन्दजीका कोध उमह
पड़ा। वे मला इस यावको धन सहन कर सकते ये कि गौरमक्त होकर
कोई दूसी संन्यासीके सकको तिरपर चढ़ाव। उनका आदर केवल
चैतन्यदेवके ही धलामें सीमित था। जो कोई उसका आदर केवल
चैतन्यदेवके ही धलामें सीमित था। जो कोई उसका आदर छोड़कर
औरका आदर करता है, उनकी हिस्से बहु सुरा काम करता है। इसीलिय
कोधमें मरकर वे नुस्हेकी हाँड़ीको उठाकर 'सनातनजीको मारने दीहे।
मातनजी उनके ऐसे व्यवहारको देसकर छाजितने हो गये। जगदानन्दजीने भी हाँड़ीको चुल्हेपर रख दिया और अपनी बातके समर्थनमें कहने
छो— 'आप महाममुके प्रचान पार्यदानित है। मला, इस बातको कीन
गौरमक सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे संन्यासीके बस्तको
सिरपर चढ़ावा।'

🕫 बातको सुनकर हँसते हुए सनातनजी कहने लगे----भैं दूरसे

ही आपकी एकनियाकी बातें सना करता था। किन्तु आज प्रत्यक्ष आपकी निशास परिचय प्राप्त हुआ । श्रीचैतन्यचरणोंमें आपका इतना हट अनुराग है। उसका लेशमात्र भी मुझमें नहीं है। आपकी एकनियाको धन्य है । मैंने सो वैसे ही आपको दिखानेके लिये इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे ? वैसे तो मैं गेरुए वस्त्रका अधिकारी भी नहीं हैं । वैष्णवको गेरुए वस्त्रका आग्रह ही नहीं होता।' इस प्रकार उन्हें समझा-बुझाकर द्यान्त किया । जगदानन्दजीकी यह निष्ठा बुरी नहीं थी । किन्तु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेरूप बस्तमात्रमें चैतन्यके वस्त्रका अनुभव करतेः उत्तमें शङ्काका स्थान ही न रह जाता। र्याद कहें कि पतित्रता स्त्रीकी भाँति परपुरुपका मुख देखना जिस प्रकार पाप है उसी प्रकार मधुररसके उपासकोंको अपने इध्देवके प्रति ऐसी निया थी सर्वोत्तम कही जाती है। सो ठीक नहीं । कारण कि पतिवताकी दृष्टिमं तो पतिके सिवा संसारमें कोई है ही नहीं। उसके लिये तो पति ही सर्वस्य है। पतिको छोडकर दसरा कोई तीर्थ उसके लिये है ही नहीं। परकीयाभावमें ऐसी निष्ठा प्रायः देखी जाती है, किन्तु उसमें भी संबीर्णता नहीं । यह भी संवारके सम्पूर्ण सौन्दर्यमें अपने स्वामीके सौन्दर्येका ही मान करती है। जैवे श्रीकृष्णके अन्तर्थान हो जानेपर गोपियोंने स्ता-पत्ता और जीय-जद्रतुओंमे श्रीकृष्णसर्राजन्य आनन्दका ही अनुभव किया या । अस्तुः हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टिमं यह प्राकृत निष्टा है। उत्तम निष्टा इससे दूर है, किन्तु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है।

जगदानन्दजी कुछ काल बजमें रहकर महाप्रमुक्ते समीप पुरीमें जानेकी तैयारियों करने लगे । प्रमुक्ते लिये सनातनजीने रास्टीरान् सर्गार्का रज, गोवर्षनपर्वतकी शिला, गुंजाओंकी माला और पके हुए पूर्ष पीय्—ये नीज प्रवादक िये दीं । इन अकिश्चन, त्यागी, भिशुक मर्चोकी ये दी नीज वर्षस्य थीं । टेंटी और पीज प्रवमें ही अधिक होते हैं । यहार में तो रोग इन्हें पहचानते ही नहीं । पीज बहुत कहवा हांता है और टेंटी उससे भी अधिक कहवी । टेंटीका अचार ठीक पड़ता है । पड़ी टेंटीको प्रजमें पड़ लाइन्सार पड़ी ही मुन्दर माजूम पड़ती है, किन्तु लानेमें हीक आती है । प्रवक्त गौ नगनेवाल क्वाल पूर्व होता है । बाव मानेम हीक आती है । प्रवक्त गौ नगनेवाल क्वाल पूर्व होता है । यो मानेमें क्वाल पूर्व होता है । यो मानेमें स्टान चूंच तो बहुत ही योहा पीजोंमें लगा हुआ होता है । यो मोनेमेंक रखको चूंचकर 'हारीफ़' के बीजोंकी मोति उन्हें यूक देते हैं । ये ही मुक्के मेवा हैं । श्रीकृष्ण मगवानको ये ही बहुत मिय थे । क्यों मिय

कादुलमें मेबा करी, अजमें टैंटी खायँ। कहूँ कहूँ गोपालकी, भूलि सिरली बायँ॥

अस्युः कगदानन्दजी सनातनजीके दिये हुए प्रसादको लेकर, उनके विदा होकर पुरी आये। प्रश्न इन्हें सकुशल टीटा हुआ देलकर परम प्रकल हुए। इन्होंने सनातनजीकी दी हुई सभी चीजें प्रमुक्त अर्थण की। प्रभुने समीको अद्धापूर्वक किरपर चहाया। स्व चीजें ता प्रभुने रख ली, पीलुआंको उन्होंने भक्तोंमें बॉट दिया। भक्तोंने 'पृन्दायनके फल' समसकर उन्हें बढ़े आदरों प्रसूप किया। एक तो प्रन्तवनके फल' समसकर उन्हें बढ़े आदरों प्रसूप किया। एक तो प्रन्तवनके फल' क्षायक्षक हाथसे दिये हुए सभी मक्त बड़े जायसे खाने लगे। जो पहले इन्दायन हो जाये थे वे तो जातते भे कि अ अम्यतकल किस प्रकार खाये जाते हैं, इसलिये वे तो गुँहमें सालकर उनकी गुरुटियोंको धीरे-धीर चूकने लगे। जो नहीं जानते थे वे जल्दीने गुँहमे सालकर चवाने लगे। चवानते ही गुँह जहर कड़वा हो गया। नेत्रोंमें पानी

आ गया । सभी सी-सी करते हुए इधर-उधर दौड़ने छगे । न तो खाते ही वनता याः न यूकते ही। वृन्दावनके प्रसुदत्त प्रसादको भला यूर्के कैसे और खाते हैं तो प्राणींपर बीतती है। खैर, जैसे-तैसे जलके साथ भक्त उन्हें निगल गयें असु हुँसते हुँसते कह रहे ये-अवजका प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है। जो विषयमोगोंको ही सर्वस्व समझे बैठे हैं। उनका न तो वजकी भृमिर्मे वास करनेका ही अधिकार है और न वजके महाप्रसादको पानेका ही । बजवासी बननेका सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी समी वासनाएँ दूर हो गयी होंगी ।' इस प्रकार जगदानन्दजीके आनेमें सभी भक्तोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रमुके पात रहने लगे । जगदानन्दजीका इदय शुद्ध था। उनका प्रभुके मित प्रगाद प्रेम था। वे प्रमुके शरीरसे ही अत्यधिक प्रेम करते थे। यह ठीक भी है। जिस कागजपर चित्र बना हुआ है उस कागअको यदि कोई प्यार करता है तो वह एक-न-एक दिन उत्तपर खिंचे हुए चित्रके सौन्दर्यने भी प्यार करने छोगा । जो सौन्दर्य-को ही सर्वस्य समझकर कागजको व्यर्थ समझकर फेंक देता है तो कागज तो उमके हायसे चटा ही जाता है, साथ ही उसपर खिंचा हुआ चित्र और उसमेका सौन्दर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह हो नहीं सफता कि इम पुतले तो प्रेम करें और जिल पात्रमें पृत रखा है उसकी उपेक्षा कर दें। पात्रकं साथ प्रतका आधाराधेयभावका सम्बन्ध है। आधेयसे प्रेम करनेपर आधारसे अपने-खात्र ही प्रेम हो जाता है। आधारका प्रेम ही आधेयके प्रेमको प्राप्त करा सकता है। यही सर्व-शास्त्रोका सिद्धान्त है ।

## श्रीरघुनाथ भट्टको प्रभुकी आज्ञा

पनेकी भाशा रखेगा ?

दाराः परिभवकारा बन्धुजनी बन्धुनं विषं विषयाः।
कीऽमं जनत्य मोद्दी ये रिपयस्तेषु सुहदासा ॥ । ﴿
स्वार्गकार्याः स्वार्गकार्यः स्वार्गकार्यः । १२६ }

परमहंस रामकृष्णदेव एक ृकवा कहा करते थे---'एक वगीचेमें बहुत-से साधु पढ़े हुए थे। वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री दर्शनींके खिये गयी।

दारा संसारको अपन्न महनेवाली है। संसारी मन्युवन संसार-कण्यको महानेवाले हैं! हन्दियोंके रूप, रस, रचर्चादि विचय विवके समान परमार्थसे ग्रन्त प्रात करानेवाले हैं। मोष्टरूपी मदिराको पान करके जो पुरुष उन्मस त हो गया हो, वसे छोड़बद कीन ऐसा प्रश्न होगा जो इन परमार्थके शबुओंसे सुद्ध-

**११२** सभी स

सभी साधु परम विरक्त थेः उन सबके गुरू आजन्म ब्रह्मचारी थेः इसलिये उन्होंने शिप्य भी ऐसे ही किये ये जिन्होंने जन्मते ही संसारी मुख न भोगा हो। वे सभी स्त्रीसुखसे अनिमन्न थे। इसलिये उनके मनमे उस माताके दर्शनसे किसी प्रकारका विकार नहीं हुआ। उनमेंसे एकने पहले स्त्रीसुल भोगा था इसल्यि उस माताके दर्शनमे उसकी छिपी हुई कामवासना जायत हो उठी। वह विषयसुखकी इच्छा करने लगा ।' इस कयाको कहफर वे कहते—'देखो, जिस वर्तनमें एक बार दही जम चुका है, उसमें दूधके फटनेका सन्देह ही बना रहता है, जो घड़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं । इसी प्रकार जो विषयमुखसे बचे हुए हैं वे कोरे घड़ेके समान हैं। इसके उदाइरणमें वे अपने युवक भक्तोंमेंचे नरेन्द्र (यिवेकानन्द ) आदिका दृष्टान्त देकर कहते—'सर्वोत्तम तो यही है कि संसारी विषयोंसे एकदम दूर रहा जाय । विषय ही बन्धन-के हेतु हैं। महाप्रभु चैतन्यदेव भी जिसे वासनाहीन अधिकारी समझते उसे संसारमें प्रवेश करनेको मना कर देते और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर श्रीकृष्णकीर्तन करनेका ही उपदेश देते। विरक्त भक्तोंको तो वे खियोंसे तिनक भी संसर्गन रखनेकी शिक्षा देते रहते। स्वयं कमी भीन तो स्त्रियोंकी ओर ऑल उठाकर देखते और न उनके अङ्गका ही कभी स्पर्ध करते ।

एक दिनकी बात है कि आप टोटा यमेश्वरको जा रहे थे। उद्यो समय रास्तेमें एक देवदाखी कन्या अपने कोकिटकूजित कमनीय कण्डमे महाकवि जयदेगके अमर काव्य मीतगोविन्दके पदको गाती जा रही यी। वयनका मुहाबना समय था, नारीकण्डकी मधुरिमाचे मिश्रित उस नैशेक्यपादन पदको सुनते ही प्रमुका मनमसूर ज्ञत्य करने छगा। उनके कानोमें—

#### धन्द्नधचित्रनीलक्छेवरपीतवसनवनमासी । केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डलमण्डलुगस्मितशासी ॥श

—यह पदावली एक प्रकारकी मादकताका सञ्चार करने लगी। अपने प्रियतमके ऐसे मुन्दर स्वरूपका वर्णन सुनते ही वे प्रेममें विह्वल हो गये और कानोंमें सुपाका सञ्चार करनेवाले उस व्यक्तिको आिल्झन करनेके लिये दौड़े। प्रेमके उद्रेकमें वे खी-पुरुपका माव एकदम भूल गये। रास्तेम कॉटोंकी बाद छगी हुई यो, उसका मी ध्यान नहीं रहा। दिसे कॉटें सुमते जाते थे, किन्तु आप उनकी सुन्छ मी परवा न करके उस पदकी ही और एक्ष्य करके दौड़े जा रहे थे। पीछे खानेवाले गौविन्दने जोरींठे दौड़कर और प्रमुको राककर कहा—'प्रमो ! यह आप क्या कर रहे है, देखते नहीं हैं यह तो ली है।

'खी है', इतना सुनते ही प्रश्च सहम गये और वहीं गिरकर वहें ही फरणखरमें अचीरतांके काय कहने लगे— 'गोविन्द ! में तेरे इस उपकारकं लिये सदा म्हणी रहूँगा, नूने आज मुझे खी-स्पर्धक्यी पापसे बचाया । यदि सचयुच में भूलते भी झीरपाँ कर लेता तो समुद्रमें कूदकर आज ही अपने प्राणींकों गेंवा देता ।'

• पक मसी दूसरी सखीसे नह रही हैं —सबिध ! देख तो सदी दम मीहरिकी मैसी अपूर्व शोमा है ! नील रहाके सुक्षेमल कलेक्ट्रपर सुनिभत चन्द्रन लगा हुआ है, दारीरमें पीले चल पहने हैं। गुकेमें मनोहर चनमाल पर्धा हुई है। रासकोशके समय काल्यमय महत्त्वुण्टल हिल्लिहरू कमनीय करीलोको अधिक शोमायुक्त बना रहे हैं और ने मन्द्र-मन्द्र मुसकोरी है।"

चै॰ च॰ ख॰ ५—८—

प्रभुकी ऐसी दीनताशुक्त बार्ते मुनकर गोविन्दने लक्षितमायसे कहा— 'प्रमो ! आपकी रखा करनेवाला में कीन हूँ, जमल्रायजीने ही आपकी रखा की है । मैं मला किस योग्य हूँ १'

महाप्रमु फिर आगे नहीं गये और डीटकर उन्होंने यह चात अपने सभी विरक्त भक्तों के सम्मुख कही और गोविन्दशी भूरि-भूरि प्रशंसा करने दमें । तभी आपने गोविन्दशे कहा—मोविन्द ! तुम सरा मेरेसाम ही रहा करों । मुझे अन हारीरका होश नहीं रहता । पता नहीं, किस समय में क्या अनर्थ कर बैहैं ।?

काशीवासी पण्डित सपन मिश्रको तो पाठक भूछे ही न होंगे ! उनके पुत्र रघुनाय भटाचार्य प्रभुके अनन्य सेवक थे । प्रभु जब काशी पर्घारे थे तभी इन्होंने प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रभुके पुरी आ जानेपर इनकी पुनः प्रभुके पादपद्योंके दर्शनोंकी इच्छा हुई । अतः ये कार्रीजीये गौड़ होते हुए नीलाचलकी ओर चल दिये । रास्तेमें इन्हें रामदासविश्वास नामक एक कायस्य महाशय मिले । ये गीड़ेश्वरके दरबारमें मुनीम थे । रामानन्दी सम्प्रदायके थे, वसे बड़े भारी पण्डित, विनयी और ब्रह्मण्य थे। वे भी जगन्नायजीके दर्शनीको जा रहे थे । खुनायजीको देखकर उन्होंने प्रणाम किया और इतने योग्य साथीको पाकर वे परम प्रसन्न हुए । उन्होंने रद्यनायजीकी पुटली जबरदस्ती के ली तथा और भी उनकी विविध प्रकारसे सेया करने लगे। रघुनायजी इससे कुछ सङ्कृत्तित होते और कहते---'आप इतने चड़े पण्डित हैं। इतने मारी प्रतिष्ठित पुरुष है, आपको मेरी **१**स प्रकारकी सेवा करना शोमा नहीं देता ।' वे विनीतमावसे उत्तर देते— भैं नीच, अधम, छोटी जातिमें उत्पन्न होनेवाला मला आपकी सेवा कर ही क्या सकता हूँ १ फिर भी जो मुझसे हो सकती है, उससे आप मुझे यञ्जित न रान्त्रिये । साधु-ब्राह्मणींकी सेवा करना तो हमारा फर्तन्य है ।

इम तो इनके दान हैं। इस प्रकार दोनों ही यहे आनन्दके साथ प्रेम-पूर्वक पुरी पहुँचे । पुरीमें प्रमुके स्थानका पता लगाकर रघुनायजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रभुके पादपद्मोंमें श्रद्धा-मक्तिके सहित साराङ्ग प्रणाम किया। प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त हीयसन्न हुए और इनका आलिइन करके तपन मिश्र तथा चन्द्रशेखर आदि भक्तेंकी कुशल क्षेत्र पूछने लगे । रघुनाय-जीने समीकी कुदाल सुनायी और उनके प्रणाम भी निवेदन किये। प्रमुने उस दिन रचनाथजीको अपने पास ही प्रसाद पवाया और उनके रहनेकें टिये अपने ही स्थानमें एक सुन्दर-सा स्थान दिया । आठ महीनोतक रघुनाय भट्ट प्रभुके चरणोंके समीप रहे। ओजन बनानेमें तो वे बड़े ही प्रवीण थे। प्रमुकी वे प्रायः अपने यहाँ भिक्षा कराया करते ये और उनके उच्छिट प्रसादको पाकर अपनेको कृतकृत्य समझते । महाप्रमु इनके बनाये हुए व्यञ्जनोंको वह ही आनन्दके साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे । आठ महीनेक अनन्तर प्रभुने इन्हें आशा दी-विखो, तुम्हारे माता-पिता बुद हैं, मुन्हीं उनहीं एकमात्र सन्तान हो । उनकी खाभाविक इच्छा तुम्हें रहस्यां बनानेहीं होगी ही। किन्तु तुम यहस्थीके शंसटमें कमी मत पड़ना। इसी मकार ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना । वृद्ध माता-निद्मर्द्ध हेना करना तो तुम्हारा कर्तव्य ही है, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र न्हीं है। जब वे परलाकवामा हो जायें तो तुम विरच्मावने स्पन्दवनमें ही अपना समय विताना । एक बार पुरी आकर हुस्से दिन मिल जाना ।' इतना बहुकर उन्होंने इन्हें विदा किया । ये मी मूले नेदा हेकर प्रसंद वियोगमें रोते रोते काशीजीको चले गरी।

चार-पाँच वर्षमें इनके महा हम केंद्र कोर्ट्स हो स्टाडेक मेरे हो गये । शास्त्रीय विधिक अनुस्य करके किंद्रकों करके ये उसके पचारे और प्रमुखे समी बार्टे बक्त किंद्रक की 1 सम्बंध करके कि फिर अपने पार रखकर मिततश्वकी शिक्षा दो और अन्तर्में इन्हें इन्दायनमें रूप-सत्तत्वनके समीप रहनेकी आशा दी। प्रमुकी आजाको शिरोपार्य करके ये इन्दायनकी और चन्दनेके लिये तैयार हुए ।

पुरीके सभी मक्तोंकी पदधूनि इन्होंने अपने मखकपर चढायी । तव ये हाथ जोड़े हुए प्रभुके समीव राड़े हो गये। प्रभुने इन्हें वार-वार आलिञ्चन किया और जगन्नायजीकी प्रसादी चौदह हाथ लंबी दुल्सीकी माला और विना कत्या-चूना छमा हुआ प्रसादी पान इन्हें दिया I महाप्रमुकी दी हुई उन दोनों प्रसादी वस्तुओंको इन्होंने भदापूर्वक मलकपर चढ़ाया और डबडवायी ऑलॉंने पृथिवीकी ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे । प्रमु इन्हें उपदेश करने रुगे—ादेखो। श्रीवृन्दावनकी पवित्र भूमिको स्वागकर कहीं अन्यत्र न जाना । वैराग्ययुक्त होकर निरन्तर श्रीमद्भागयतका पाठ किया करना। रूप-वनातन इन दोनोंको अपना यहासमझना। जो कोई दाद्वा<u>र</u>ुआ करे इन्हींसे पूछ लिया करना। निरन्तर नाम-जप करते रहोगे तो ऋगाड श्रीऋष्य कमी-न-कभी तो ऋपा करेंगे ही । मङ्गलमय भगवान् तुम्हारा मङ्गळ करें, तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण प्रेमकी प्राप्ति हो । अब जाओ, सभी बृन्दावनवासी मक्तींको मेरा स्तरण दिलाना ।' इस प्रकार महाप्रमुके शुमाशीर्वादको पाकर ये काशी। प्रयाग होते हुए श्रीवृन्दावनधाममे पहुँचे । यहाँ रूप और सनातन इन दोनों भाइयोंने इनका बड़ा भारी सरकार किया और अपने पास ही रखा । ये रूप गोस्वामीकी सत्तंगसभामें श्रीमद्भागवतका पाठ किया करते ये । इनका गर्छा बड़ा ही सुरीटा या । भागवतके स्लोकोंको इतनी तानके साथ ये कहते कि सुननेवाले | रोने छगते । एक ही स्रोकको कई प्रकारसे कहते। कहते-कहते स्वयं मी हिचकियाँ भर-भरकर रोने लगते । इनका प्रेम अद्भुत या । ये सदा वृन्दावनविहारीके प्रेममें छके से

रहते थे। हृदयमें श्रीगोविन्दर्जाका ध्यान था, विद्वा खदा हरिस्सका पान करती रहती थी। साधुजोंका सत्तंथ और ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन निर्वाना इससे बदकर संसारमें सुखकर जीवन और हो ही क्या सकता दे ? मनीप्योंने संसारकी सभी वस्तुओंको मयपद बताकर केवल एक वैराग्यको ही भ्यरहित माना है। ऐसा जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है जैसा कि राजिंथे योगिराज मर्तृहरिने कहा है—

> मक्तिमेवे सरणजन्ममयं हृदिस्यं खोद्दो न वन्युपु न सम्मध्या विकाराः । संसर्गदोपरहिता विजना बनान्वाः बैरान्यमस्ति किमतः परमर्थनीयस् ॥

अयोत् स्मक्तमयहारी मगवानके पारपचोंने मीति हो । इस धरीरको नाधानात् समझकर हाके मीत अमीति हो; संखारी माई, बन्ध तथा कुटुन्वियोंने ममता न हो और हृदयों कामजन्य वावनाका अमान हो, कामिनीके कमनीय कठेवरको देखकर उत्तमें आधीक न होती हो । तथा संखारी छोगोंके संसर्गजन्य दोगने रहित पवित्र और शान्त—चिजन वनमें निवास हो तो इसके बदकर वाध्वनीय बैरास्य और हो ही क्या सकता है !'

स्वमुख को स्नीसंकारी रहित होकर एकान्तरमानमें प्रधावर्ष-पूर्वक मृन्दावनविद्यारीका स्थान करता हुआ अपने समयको बिता रहा है। यह देवताओंका भी वन्दनीय है। उसकी पदपृष्टि इस समस्त प्रियवीको पायन बना देती है। वह नररूपमें सावात् नारायण है। धरीरधारी बद्ध है और वैकुण्डपतिका परम प्रिय प्रधान पार्यद है।

## गम्भीरा मन्दिरमें श्रीगौराङ्ग

मेमानामादुवार्थः श्रवणवर्धाः कस्य कासो महिन्नः को वेत्रा कस्य वृज्दावनविषितमहामाधुरीयु प्रवेताः । को वा जानाति राषां परमस्त्रपमस्कारमाधुरीसीमा-मेकश्रीतन्यचन्द्रः परमकर्णया सर्वमाविश्वकार ॥७

( প্রামকাহানন্র )

महायमु गौराङ्गदेव चौषींच वर्षकी अस्यावसामें कठोर संन्यात-पर्मकी दोखा छकर पुरी पपारे । पहले छः वर्षोमं तो वे मारतवर्षके विविध शीयोंमें भ्रमण करते रहे और कवंचे अन्तमें आरने श्रीहुन्दावनवामकी वात्रा की । महामुक्ती यही अनितम बात्रा थी । चुन्दावनके छोटकर अन्तके अठारही वर्षोत आप अधिकिकमावके सचक जायतायके हुनमें पुरी अथया नीजावळमें ही अविध्या रहे। किर आपने पुरीकी पावन प्रियोंक प्राराखा करके कहीं भी पैर नहीं बढ़ावा । गौड़ देशने प्रयावके चपन प्रतिवर्ष बहुतने सक आवा करते ये और वे वर्रवातके चार महीनांतक प्रदुक्त सहत्व अपने अवर्य से खात्राके प्रति ये । छः वर्षोतक तो प्रमु उनके साथ उसी प्रकार कीड़ा, उस्पब और संवर्षांत करते थे । छः वर्षोतक तो प्रमु उनके साथ उसी प्रकार कीड़ा, उस्पब और संवर्षांत करते थे ।

सरते रहें । अन्तमं आपका प्रेमान्माद् साधारण सामाका उल्टाईन करक मेम नामक अद्भुत परार्थ किसके कर्मगेवर हो सकता था है नामकी महिमको कीन बान सकता था है क्टावनकी साधुरीन किराका प्रवेश हो सकता था है क्या रस-जंगारक बनाकारणूर्थ माधुक्की सीमा—राशको कीन अना है हो हो है कि स्वीवीतन्त्रकह महाअपने अवनी साधाविक परम करवाने डाग इन सभी बातीको प्रविवीध स्वकृत कर दिया। पराकाष्ठातक पहुँच गया, उसमें फिर मजा इस माइतिक वारीरका दोरा कहाँ, में तो महाँतिक परेकी बात हैं । सत्य, रज और तम इन तीनों गुणोंका यहाँ प्रवेश नहीं, यह सब तो जिमुणातीत विषय है । उसमें मिलना-शुल्मां, बातचीत करना, खाना-यांना सथा अन्यान्य कार्योका सम्पादन करना हो ही नहीं सकता । यरीर रचये ही यनके समान इन कार्यों का अपन्यन्य नहीं, जिस ते सही परिकास परिकास के स्वाप्त करता रहता है। विसमें इन कार्योंका छाई सम्यन्य नहीं, जिस तो अविष्ठिष्ठभायके उसी प्रियतमकी रूपमाधुरिंग पान करता रहता है। महामुक्का चिस्त भी बारह यर्योंतक धरीरको छोड़कर मृत्युवनके किसी कोई संगत ब्याल-वार्यक साथ व्या ज्या था। उनका बेमनका बरीर पुरीमें काशी मिश्रक विशाल चरके एक निर्कान सम्प्रीर मन्दिरमें पढ़ा रहता था। इससे पूर्व के इस महामुक्की उस दिर्योग्मादकारी प्रेमासरमांक सम्यन्यमें कुछ करें, यह जान लेना आवश्यक है कि यह सम्भीरा मन्दिर सास्तवमें क्या है।

श्रीजान्नायजीक मन्दिरके समीए ही उद्दीसाधिय महाराज प्रतारइद्रजीके कुल्युच पण्डित कासी मिश्रजीक विद्याल स्टर्से प्रयु निवास करते
थे। मिश्रजीका बद भवन बहुत ही वहा था। अनुमानसे जाना जाता है
कि उदमें तीन परकोटे रहे होंगे और वैकड़ों मनुष्य उतमें मुग्यपूर्वक रह
ककते होंगे। तभी तो ग्रीड्देशले आंखे हुए, प्राया सभी भक्त चार मदौन्तितक वहीं निवास करते थे। महाप्रशु उसी भवनमें रहते थे। अन्यान्त्र हुए
कालानिं परमानन्द पुरी, कहानान्द मारतीः, रवस्पदामोदर, रयुनायदात,
जगादानन्द, वनकेयर पण्डित तथा अन्यान्य विरक्त भक्त रहते थे। महाप्रशु
यदाशे ही एकान्तिय थे। उन्हें मीड्नम्मम्हमें विदोग रहना अविचयर था।
उसी मयनमें एकान्तमें एक गुफाकी तरह छोडा-या स्थान था। यह कोजाहक्
धूम्य एकदम निमृत और नीर्य मन्दिर था। महाप्रशु जय समस्टे
पूमक् होकर एकान्तकी हन्छा करते तव उस निमृत मन्दिर सं जाकर

विधाम करते उसका दरवाजा इतना छोटा या कि एक आदमी ही उसमें संकोचके साथ प्रस सकता या । महाममु जब यक जाते या भीड-भाइमे ऊन आते तो उसमें जाकर को जाते ।

महारमु जैसे मताब्रस्तव और कुराहु स्वार्म थे उसी प्रकारका स्वा स्वामिनत उन्हें गोविन्द नामक सेवक मी प्राप्त हुआ मा । गोविन्दका महाप्रमुके प्रति वात्स्व्यमाय था, वह निःस्वार्य-भावसे बही ही तप्परतिक साम प्रमुके प्रति शास्त्रस्था शृक्ष ही रेल-देस रकता । एक दिन महाप्रमु संकीतंनते धान्त होकर गामीराके दरवाने-पर पड़कर से रहे । नियमानुकार गोविन्द आवा और उत्तने कहा—प्रमो ! य शरीरकी मालिन कहूँना, युद्धे मीतर आने दीविन्दे । मसु तो मालावेशमें बेहोश वह थे । उन्हें शरीर-पर्वनक क्या ध्वान ! दो-चार बार प्राप्त ! करनेपर आपने पहे-ही-पहे कह दिया—क्आज महीं। जाओ सी रही !

गोविन्दने विनीतभावसे कहा-धर्मा । मेरा नित्यका नियम है।
भुन्ने आज सेवासे बिह्मत न कीजिये।

प्रमुने छुँझलाकर कहा--'नहीं, यह स्व कुछ नहीं, शरीरमे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उदा नहीं जाता, जाकर सो रहो।'

ं गोविन्दने फिर अत्यन्त ही विनीतभावते कहा--- प्रभो ! योदे हट जापें, वस प्रे एक पैर देकर ही भीतर आ बाऊँगा, भुक्ते नींद न आवेगी !

प्रभुते अत्यन्त ही स्तेहुछे कहा—भीवा गोविन्द ! युव्रमें हिल्नेकी भी सामर्च्य नहीं ।' सेवापरायण स्वामिमक सेवक क्या करता ! सेवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है। प्रभुको लॉबकर जाना पाप है। किन्तु उनकी सेवा न करना यह उससे भी अधिक पाप है। इसल्यि पह सोचकर कि स्वाह सुक्षे नरक ही क्यों न भोगना पहें, मैं सेवाम उसने कहा-- प्रमो ! सोने कैंसे जाताः आप तो दरवाजेको घेरकर धायन कर रहे हैं।

गोविन्दने कुछ छजितस्वरमे कहा--- प्रमो ! मैं आपके श्रीअङ्गका

प्रभुने पूछा----'तव त् आया कैसे या १'

लॉप करके ही आया था, इसके लिये भुशे जितने दिनोंतक भी नरक भोगना पढ़े उतने दिनोंतक सहर्प नरक मोग सकता हूँ। आपके शरीरकी स्वाके निमित्त में सब कुछ कर सकता हूँ, किन्तु अपने सोनेके लिये मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता ।' उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभुने उसे शतीसे लगाया और उसे श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिका आसीबाँद दिया। इस घटनासे भी जाना जाता है कि गम्भीरा मन्दिर बहुत ही

छोटा होगा। पदछे तो महाप्रश्च यदा-कदा ही उसमें शयन करते रहे।
व्या-व्या उनकी एकान्तनिष्ठा यद्वी गयी और प्रेमोन्माद यद्वा गया।
त्या ही-त्या के गम्भीरा मन्दिरमें अपना अधिक समय विवाने छो ।
अन्तकं बारह वर्ष तो आपके गम्मीरा मन्दिरमें ही बीते। उस स्थानका
नाम पहछेटे ही गम्भीरा या या प्रयुक्ते गम्मीरमावचे रहनेके कारण
उसकी छोग गम्भीरा कहने छो, इसका ठीक-ठीक पता नहीं। अतुमान
ऐसा ही छगाया जाता है, कि प्रमुक्त अन्तरपुरके समान उसमें अपने
अन्तरक्षमक्तीके साथ राममाय ऐकान्तिक जीवन विवानेके ही कारण
उस खानकों भक पाम्भीरा के नामने पुकारने छो होंगे। प्रमुक्ते

गर्मारा मन्दिरमें रहकर जो बारह वर्षः विताये और उस अवस्थामें जो

**१**२२

उन्होंने लीलाएँ भीं। उन्हें मक भाम्मीरा लीला के नामसे जानते और कहते हैं। भौड़ीय वैष्णवम्रन्योंमें सर्वत्र भाम्मीरा लीला सन्दक्त व्यवहार मिलता है।

इन पारह वर्षोम प्रमुके शरीरमें जी-जी प्रेमके भाव उत्पन्न हुए, उनकी जैसी जैसी अञीकिक दशाएँ हुई घड किसी भी महापुरुपके दारीरमें प्रत्यक्ष रीतिसे प्रकट नहीं हुईं। उन्होंने प्रेमकी पराकाश करके दिखा दी। मधुर रसका आस्वादन किस प्रकार किया जाता है। इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया । उन दिनों स्वरूपदानीदर और राय रामानन्द, ये ही प्रभुके उस भावके प्रधान शाता थे। महाप्रभु निरन्तर वियोगिनी श्रीराधिकाजीके भावमें माचान्वित रहते । खरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजीको वे अपनी छल्टिता और विद्याला सली धमझते। यसः इन्होंके कारण उन्हें थोड़ी-बहुत शान्ति होती । वास्तवमें मधुर-भावके मर्मश ये दोनों महानुभाव ललिका और विशालाकी भाँति प्रभुकी विरहवेदनाको कम करनेम सब भाँतिसे छनकी सहायता करते और सदा प्रमुकी सेवा-ग्रुश्रूपाम ही तत्पर रहते। स्वरूप गोस्वामीका गुरुा बड़ा ही कोमल या । वे अपनी मुरीली तानसे मधुरभावके पद गा-गाकर प्रभुको सनाया करते थे । महाप्रमुको श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धका गोपीगीत श्रीजयदेवका गीतगोविन्द और चण्डीदास तथा विद्यापति ठाकरके पर घहत ही प्रिय थे । खरूप गोखामी अपने सुन्दर सुरीले खरते इन्हीं सबको सुनाया करते थे। राय रामानन्दजी कृष्णक्या कहा करते थे, इसी प्रकार रक्षासादन करते करते. रात्रि बीत जाती और सूर्य उदय होनेपर पता चलता कि अब प्रातःकाल हो गया है। उस समय प्रमुकी जो भी दशा होती उसे स्वरूपदामोदरजी अपने 'कड़चा' में लिखते जाते थे। सचमच उन्हों महान्यावकी कृपारे तो आज संसार श्रीचैतन्यदेवके ग्रेमकी अलैकिक दशाओंको समझ सका है, नहीं तो वे माच प्रत्यक्ष-

किये ही नहीं जाते । इन भागोंको व्यक्त करनेकी तो भाषा ही दसरी है और उसका नाम ध्यकमापा है। कोई परम रसमर्मेश लोकातीत भाव-बाला पुरुष यत्किञ्चित् उसका वर्णन कर सकता है। इसीलिये स्वरूप-दामोदरजीने संसारके अपर उपकार करके उसका थोडा-यहत वर्णन किया । जानवारी जीतन्यके मायोको वे ही ठीक-ठीक वर्णन कर भी सकते ये । उस समय मुभु सदा शरीरशानश्चन्य-से बने रहते । उनके अन्तरङ मक्त ही उनके शरीरकी रेख-देख और सेवा-ग्रुश्र्वा करते थे। उनमे गोविन्दः जगदानन्दः रघुनायदासः स्वरूपदामोदर और राय रामानन्दजी---ये ही मख्य थे । स्वरूप गोखामी जो कुछ छिखते थे उसे रघुनायदासजी , कण्ठस्य करते जाते थे। इस प्रकार स्वरूपदामोदरजीका कड़चा रघुनाय-दासजीके गलेका सर्वोत्तम हार बन गया । महाप्रभ्र और स्वरूपदामोदर-जीके तिरोमायके अनन्तर रघुनायदासजी पुरी छोड्कर श्रीहुन्दावनको चले गये और वहीं एकान्तमें वास करने लगे । 'श्रीचैतन्यचरितामृत' के लेटाक गोलामी कृष्णदास कविराज उनके परमंत्रिय थिप्य थे। इसलिये ·खरूप गोखामीका कहना<sup>9</sup> उनसे कविराजजीको प्राप्त हुआ । कविराज महारायने उसी कडचाके आधारपर अपने परम प्रसिद्ध 'श्रीचैतन्य-चरितामृत' नामक ग्रन्थके अन्तिम सात अध्याय जिले हैं । इसलिये अब 'स्वरूपदामोदरजीका कडुवा' नामका कोई अलग प्रनथ तो मिलता नहीं । इन सात अभागोंको ही उसका सार समझना चाहिये । उन महापुरुपने उस अठौकिक दिव्य प्रन्यका जनतामें क्यों नहीं प्रचार और मसर होने दिया, इसे तो वे ही जाने । हम पामर पाणी भला इस सम्बन्धमें क्या समझ सकते हैं ! संघारको उन्होंने इस इतने अधिक दिव्यरसका अन्धिकारी समझा होगा । प्रायः देखनेमे भी आता है कि महापुरुष अपना सम्पूर्ण प्रेम किसीपर प्रकट नहीं करते । यदि



अर्थात् को पुरुष प्रेमके विकारको वर्णन करनेका प्रयत्न करता है। उपका प्रयत्न उसी चीने ( बावन ) के समान है जो सबसे छोटा होनेपर भी आहारामें स्थित चन्द्रमाको पकडूना चाहता है। जिस प्रकार अनन्त-अयाह महासाममें वासु एक कणको उड़ा लाती है। उसी प्रकार भी-इंग्यमेगांश्ययका एक कण जीवींको स्थर्ध कर सकता है। अग-अग-में पेमकी अनन्त तरक्षों उठती हैं। महा साधारण जीव उनका पार कैसे या सकता है। श्रीप्रक्ष्यचैतन्य महाप्रसु जिस प्रेमस्का आस्वादन करते हैं अस्त साधारण जीव उनका पार कैसे या सकता है। श्रीप्रक्ष्यचैतन्य महाप्रसु जिस प्रेमस्का आस्वादन करते हैं उसे तो उनके परम प्रियमण श्रीसक्तप्रदासीदर तथा रामानन्त

उधीका समयेन करते हुए स्पष्ट स्वीकार भी करते हैं ।

जिक्काते अजिगारिन्दोशस्यद्वश्चतमअंकिकम् ।

जैसेन्ट

राम आदि ही जान सकते हैं। योसा कहकर उन्होंने अपनेको भी प्रेम-तपके वर्णन करनेका अनधिकारी सावित कर दिया है और आप

> यैर्डर्ट तन्मुखाच्छुरवा दिश्योन्मादविचेष्टितम् ॥ ( श्रीचैतन्यच० १७ । १ )

अपात् भीगोराङ्ग महाप्रसुकी अत्यद्भुत अलेकिक दिव्यान्माद-कारक चैद्याऑको—जिन्होंने (श्रीरचुनायदाधवीने) अपनी ऑलॉसे उन चैद्याओंको मत्याद देखा है। उन्हींके मुख्ये मुनक्त में लिखता हूँ। १ रव बतले वो अय सन्देहके लिखे कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यदि पैहें समाराज मनुष्य उनसे इस बातको कहता तो वे उसका विश्वास भी न हरते, किन्तु जब साखात् रसुनायजी ही उनसे कह रहे हैं जो कि दिल्ला बार्स प्रयोक समुके समीप ही रहे थे तब तो उन्हें भी विश्वास उसने ही पड़ा, इस यातको वे स्वयं कहते हैं—

<sup>साम्ब</sup>ोकातीस येह येह भाव हय, . हेतर छोकेर साते ना हय निश्चय। रघुनायदासेर सदा प्रभुके संगे स्विति, तार मुखे मुनि र्लिंग करिया प्रतीति ॥

अर्थात् प्महामुमुकी इन दिश्योत्मादकारी भावींको यदि कोई इतर पुरुष यहता तो सम्भवतया निश्चय भी न होता। किन्तु सदा मुमुके सङ्ग रहनेवाल रचुनायजीने अपने सुलसे इन भावींको मुहो बताया तर मैंने इन्हें अपने मन्यमें लिल दिया । इसमें अब शङ्काके लिये स्थान ही नहीं।' इस प्रकार स्थान-स्थानपर उन्होंने इन भावोंको अवर्णनीय बताया है और सात अन्यायोंमें यही सुन्दरतासे वर्णन करके अन्तमें कह दिया है—

> प्रभुर गंभीरा छीछा मा पारि यूमिते। बुद्धि प्रवेश नाहि ताते ना पारि वर्णिते॥

अर्थात् भ्रहाप्रमुकी गम्भीरा छीला कुछ जानी नहीं जा सकती। बुद्धिका तो वहाँ प्रवेश ही नहीं फिर धर्णन कैने हो धकता है !' जिल प्रेमोन्मादकारी लीलाको वर्णन करनेमें प्रेमके एकमात्र उपासकः गौर-कृपाके पूर्णपात्र तथा आयुभर वृत्दावनमें ही वास करके प्रेमकी साधना करनेवाले कविराज गोखामी अपनी बृद्धावस्थाचे कॉपती हुई लेखनीको ही असमर्थ बताते हैं तो हम कड-परसोंके छोकरे जिनका कि प्रेममार्ग-में प्रवेश तो क्या शुकाय भी नहीं हुआ है, ऐसे साधारण कोटिके जीव उसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं ! हमारे लिये तो सबसे सरल उपाय यहीं है कि इस प्रभद्भको छोड़ ही दें ! किन्तु इस प्रसद्भको छोड़ना उसी प्रकार होना जिस प्रकार दृषको दुहकरा औटाकरा जमाकर और उसका दहीं बनाकर दिनमर मयते रहे और जब मक्खन निकलनेका समय आया तमी उसे छोड़ बैठे । महाप्रमुके जीवनका यही तो सार है। यहींपर तो प्रेमकी पराकाश होती है। यही तो उनका जीवोंके लिये अन्तिम उपदेश है। इसीको तो घुव रास्य बनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं। इसिटिये इंगे छोड़ देना मानो इतने सब किये करायेको विना सार समझे छोड़ देना है। इसलिये इस इसका अपनी धुद्र बुद्धिके अनुसार उन्हीं कवि-राज गोस्वामीके चरण-चिद्वींका अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं। अन्य स्थानीमें तो इसने अपने स्वामाविक स्वतन्त्रतासे काम लिया है। किन्छ इम विषयमें इस जहाँतक हो संकेगा, इन्हीं पूर्वपुरुषोंकी प्रणालीका ही अनुकरण फरेंगे। अक्षरोंका अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृतिके प्रति-कुछ है। इसके लिये तो इम मजबूर हैं किन्तु कैसे भी क्यों न करें इन्हीं महानुभावींके आश्रवते इम दुर्गम पयको पार कर सर्वेगे । इसिलये श्री-चैतन्यदेवक दिच्योन्सादके वर्णन करनेके पूर्व अति वंशेपमें इम पाठकों-की यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि वे प्रेमके भाव। महाभाव तथा विरहकी दशा कितनी होती हैं और इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इस विपयपर मधुररतिके उपासक वैष्णवींने अनेक प्रन्य लिखे हैं और विस्तारके साथ इन सभी विषयोंका विदादरूपसे वर्णन किया गया है। उन चवको यहाँ बतानेके लिये न तो इतना स्थान ही है और न हममें इतनी योग्यता ही है। इस सो विषयको समझनेके छिये बहुत ही संक्षेप-में इन बातोंका दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं जिससे पाठकोंको महाप्रभु-की प्रेमोन्मादकारी दशाको समझनेम सुगमता हो । वैसे इन दशाओंको समझकर कोई प्रेमी योड़े ही बन सकता है, जिसके हुदयमें प्रेम उत्पन्न होता है उसकी दशा अपने-आप ही ऐसी हो जाती है। पिङ्गल पद्कर कोई कवि नहीं वन सकता। स्वामाविक कविकी कविता अपने-आप ही पिङ्गलके अनुसार बन जाती है। इसलिये इन बातॉका वर्णन प्रेम प्राप्त करनेके निमित्त नहीं। किन्तु प्रेमकी दशा समझनेके **िये करते हैं** ।



और उनके प्रमोंने परेखी बस्तु है. । इलीको प्राम' के नामणे भी पुकारते हैं । इल फाम', प्रेम' अथवा समके तीन भेद हो गफते हैं— पुकराग, मिन्टन और विद्योह या विराह ।

जिसके हदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उते पर-द्वार, कुटुम्य-परिवार, संसारी विषय-मोग कुछ भी नहीं सुराते । सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन यना रहता है। प्रेमीकी दशा उछ पुरुषशी-सी हो जाती है जिसे अपने प्राणींसे अत्यन्त ही मोह हो और उसे फॉर्सके लिये कारापासके फाँसीपरमें बन्द कर रखा हो। जिन प्रकार प्राणींक अयगे उनकी कियापें और चेराएँ, होती हैं उसी प्रकारकी चेटाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी मी होती हैं। रागमार्गके उपातक पेप्लयोंने अवने प्रत्योंमें इन सब दशाओंका बहे, विकारके साथ पर्णन किया है। इस संक्रुचित खन्डमें न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विरोप मयोजन ही दिखायी देता है। इस सम्बन्धमें अप्र सारियक विकारोंका बहुत उस्लेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं। अतः यहाँ यहुत ही संधेपमें पदले उन्हीं आठ विकारीका वर्णन करते हैं । वे आड ये ई—सम्म, कम, स्वेद, वैवर्ण्य, अशु, खरमह, पुलक और प्रलय । वे मया बोका विसाय कोष और हर्षकी अवस्थां। उत्पन्न होते हैं। प्रेमके लिये ही इन भावींको स्तास्विक विकार कहा गया है। अब **१**नकी संशित स्थाख्या मुनिये ।

क्तम—यरीरका लब्ध हो जाना । मन और हिन्द्रमाँ जब चेटा-रहित होकर निश्चल हो जाती है उस अवस्थाको सन्म कहते हैं ।

कम्प--दारीरमें कॅंपंकेंपी पैदा हो जाय उसे खेराषु' या 'कम्प' कदते हैं। अर्जुनकी युद्धके आरम्ममें मयके कारण देशी दशा हुई यी।

## प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय

कैतवरहितं प्रेम महि भवति मानुषे छोके। यदि भवति कस विरहो विरहे सरयपि को नीयति ॥॥ छोक्तमर्थादाको भेटकर मोहनसे मन छ्यानेको मनीयियाँने प्रेम कहा है। प्रेमके छ्यलमें हतना ही कहना यथेष्ट है कि—

प्रेसैव गोपरामाणां काम इस्यगमत् प्रथाम्। अर्थात् गोपियोंके श्रद्धप्रेमको ही काम<sup>3</sup> के नामले पुकारनेकी.

परिराटी पड़ गयी है। इससे यहाँ तात्वर्य निकल कि प्रेममें इन्द्रिय-मुखकी इच्छाओंका एकदम अभाव होता है। क्योंकि गोपिकाओंके काममें किसी प्रकारके अपने धारीरसुखकी इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती यों केयल श्रीकृष्णकी प्रसन्ताके निमित्त। इसस्यि ग्रादर्भम इन्द्रिय

 मनुष्यलोक्ष्में निष्क्षय प्रेम तो होता ही नहीं। कराचित्र किमीको हो भी नाय तो उसे प्रेमका सारमृत निरह प्राप्त नहीं होता। यदि निरह भी प्राप्त हो ज्याय तो कित नह जीनित तो करापि रह ही नहीं सकता। श्रीहर गीम्वामी भी ग्रहत है—

भिन्सिक्टाहा वावच् पिद्याची हरि बतंते। सावच् अधिसुस्त्रसाथ क्रयम्बुद्रवो अदेद॥ अर्थाद् श्वतक मुक्ति और सुविकी इच्छास्पिणी दिसाची हृदयमे वैठा दुई है तबक बहाँ अधिसुद्धिक जलाव वेसे हो सबती है हैं। और उनके धर्मीसे परेकी वस्तु है. । इलीको ध्याग'के नामसे भी पुकारते हैं । इस फाम? ध्रेम' अथवा रागके तीन मेद हो सकते हैं— प्यंराग, मिल्टन और विछोह या विरह ।

जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार: संसारी विषय-मोग कुछ भी नहीं सहाते । तदा अपने प्यारेका ही चिन्तन यना रहता है। प्रेमीकी दशा उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने पाणींसे अन्यन्त ही मोह हो और उसे फॉसीके छिये कारावासके फॉंसीघरमें बन्द 'कर रखा हो; जिस प्रकार प्राणीके भयसे उसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं उसी प्रकारकी चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती हैं। रागमार्गके उपासक वेष्णयोंने अपने ग्रन्थोंमे इन सब दशाओंका गड़े, विस्तारके साथ वर्णन किया है। इस संकुचित खडमे न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखायी देता है। इस सम्बन्धमे अष्ट सारियक विकारोंका बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रविद्ध भी हैं। अतः यहाँ बहुत हो संक्षेपमें पहले उन्हीं आठ विकारीका वर्णन करते हैं। वे आठ ये हैं—सम्म, कम्प, स्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, खरभङ्ग, पुरुक और प्रलय । ये मंग, शोक, विस्तय, क्रोध और हर्पकी अवस्थामें उत्पन्न होते हैं। प्रेमके लिये ही इन भाषोंको स्मास्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संक्षित व्याख्या सुनिये ।

- क्तम्म---दारीरका सन्ध हो जाना । मन और इन्द्रियाँ जब चेष्टा-रहित होकर निश्चल हो जाती हैं उस अवस्थाको स्तम्म कहते हैं ।

कम्प--- शरीरमें कॅपकेंपी पैदा हो जाय उसे क्षेपषु' या 'कम्प' कहते हैं। अर्जुनकी युद्धके आरम्पमें भयके कारण ऐसी दशा हुई थी।

चै॰ च॰ ख॰ ५—**९**—

उन्होंने न्वयं कहा है—विषयुक्ष शरीरे मे रोमहर्पक्ष जायते।' अर्थात् 'मुझे कॅपकॅपी खूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं।'

स्वेद—दारीरमेंचे पधीना छूटना या पधीनेमें 'लथपम' हो जाना इसे 'स्वेद' कहते हैं।

अधु—िवना प्रयत्न किये दोक, विस्तय, होष अपवा हर्पके कारण ऑखोंमेरे को जल निकल्ता है उन्ने 'अधु' कहते हैं। हर्पमें जो अधु निकलते हैं वे ठण्डे होते हैं और ये प्राय: ऑखोंकी कोरले नीचेको बहते हैं। ग्रोकके अधु गरम होते हैं और ये बीचने ही बहते हैं।

सरमह—मुखने अक्षर स्पष्ट उचारण'न हो नके उसे प्लर-भेर',धादगद' या प्स्वरमङ्ग' कहते हैं।

बैबर्प्यं—उपर्युक्त कारणींचे मुखपर जो एक प्रकारकी उदाधी। पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे व्यवण्यं कहते हैं। उसका असली स्वरूप है, आकृतिका बदल जाता।

पुरुक-चारीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायेँ उसे 'पुरुक' वा 'रोमाझ' कहते हैं।

प्रत्य---जहाँ इरीरका तथा अले-बुरेका जान ही न रह जाय उछे प्रव्य कहते हैं। इन्हीं सब कारणोंचे बेहोती हो बाती है। इछ अयस्यामे प्रायः लोग प्रथियीपर गिर पहते हैं। बेहोता होकर थहामछे प्रथियीपर गिर पहनेका नाम प्रव्या है।

ये उपर्युक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, द्योक आदि सभी कारगाँसे होते हैं, किन्द्र प्रेमके पक्षमें ही ये प्रशंसनीय हैं।

पीछे हम पूर्वराग, मिल्न और वियोग अववा विछोह-ये तीन अवस्थाएँ प्रेमकी बता चुके हैं,। अब उनके सम्बन्धमें कुछ मुनिये। पूर्तरार—प्यारेखे शाक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु चिता उसके लिये तहुप रहा है इसे ही संक्षेपमें पूर्वराग कह सकते हैं। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और उसीके सम्पन्यका शान बना रहे। मिलनेकी उत्तरोत्तर इच्छा यद्वी ही जाय इसीका नाम पूर्वराग है। इस दशामें शरीरले घर-द्वार तथा जीवनने मी एकदम मैराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये इसी श्लोकको लीजिये—

> है देव है दिवत है अवनैकवन्यों है इस्मा है चयल है करमौकसिन्यों। है नाथ है रसमा है नयनामिसस हा ! हा !! कहा जु सविवासि यह दर्शोमें? ॥अ

इस स्त्रोकमें परम करणापूर्ण सम्बोधनोंद्वारा बड़ी ही मार्मिकताके साथ प्यारेसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है। स्वसूच अनुराग इसीका नाम है। ऐसी रूपन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर हृष्टिपात करता है। वहा निर्देशी है।

मिलन—यह विषय वर्णनातीत है। रुम्मिलनमें क्या पुष्त है, यह बात तो अनुभवगम्य है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपापक सिवा बुक्त कोई कान ही नहीं सकता। हपीटिये कवियोंने हसका विदोष वर्णन नहीं किया है। समिलनमुखको तो दो ही एक होकर कान सकते हैं। से स्वयं उसका वर्णन करनेमें अवसर्थ होते हैं फिर कोई वर्णन कर मी तो कैसे करे हैं अनुभव होनेपर वर्णन करनेकी प्रति होते हिं किर होई वर्णन कर मी तो कैसे करे हैं अनुभव होनेपर वर्णन करनेकी प्रति नहीं रहती और बिना अनुभवने वर्णन व्यर्ण है। इसिक्ष हस

<sup>•</sup> हे देव ! हे दवाले ! हे विश्वेत प्रक्रमात्र बन्धु ! ओ झाते ! अरे 'ओ चपल ! हे करणाके सागर ! हे स्वामित् ! हे भेरे साथ रमण करनेवाले ! हे भेरे नेत्रोंके सुख देनेवाले प्राणेश ! तम कब हमें दर्शन दोने !

विपयमें सभी कवि उदालीन से ही दील पहते हैं। श्रीमद्रागवतादिमें वर्णन है। किन्तु वह आटेमें नमकंक ही समान प्रमञ्जवता गरिकांत्रित् है। समीने विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। और पिर कुछ वर्णन हो सकता है तो यांत्रित्रांत्र विरहका ही हो भी सकता है। उसीके वर्णनमें मजा है। समायता मुखको तो वे दोनों ही त्रद्रते हैं। मुनिये, रिक्य सखानजीने दूर लड़े होकर हस समित्रत्र वर्षत है। हो प्रोप्त करने कमाय कर दिया है। हो प्रोप्त करने कमाय कर दिया है। दो प्रेमियों के सम्मायता का वाज और जीता जायता चित्र शायत है किसी अन्य कविको कविताम निक्य । एक सखी दूवरी सलीं श्रीराधिकाजी और श्रीकृष्णके सम्मायत्रका वर्णन कर रही है। सखीं कहती है—

दे री ! आज कारिह सब लेकलाज खागि दोऊ,
सिले हैं सबै विधि सनेह सरसायबी।
यह 'रसखान' दिन हैंमें बात फेलि जैंहैं,
कहीं ही समानी ! चंद हायन हिपायबी॥
आज हीं विहारकों बीर, निकट कार्किंदी-तीर,
दोउनको दोउनकी गुल मुसकायबी।
दोड पर देवाँ दोड हेत हैं बहैयों, उन्हें,
अल गहुँ गैयाँ, हन्हें गागर उठायबी॥

वैद्या सर्जीय वर्णन है ! यह भी काफिन्दी-कूल्पर एकान्तमें हुआ या, इसिंटिये छिपकर सलीने देख भी हित्या, बहाँ अन्तःपुरमे होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ !

'दोउ परें पैयाँ दोउ छेत हैं वर्षे' भूछ गईं गैयाँ, इन -कद्दकर तो सर्वाने कमाल कर दिया है। धन्य है ऐसे सम्मिलनको !

निरह—इन तीनॉमें उत्तरीतर एक दूधरीचे श्रेष्ठ है । पूर्वीनुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है, प्रेमरूपी दूषका विरह ही मक्खन है । इसील्यि कवीरदास्त्रजीने कहा है—

> बिरहा बिरहा मत कही, बिरहा है सुलतान। जेहि घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान॥

अब विरहिक भी तीन भेद हैं—मिविष्य विरहा वर्तमान बिरह और भूत विरह । इनमें भी परस्पर उत्तरोक्तर उत्कृष्टता है । भावी विरह बड़ा ही कहणोत्पादक है, उससे भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख-सुलकी पराकाशांचे परे ही है ।

पहले भावी विरहको ही छीजिये। प्यारा कछ चला जामगा।
यन, इस भावके उदय होते ही जो कलेकोर एक मकारकी ऐंडन-सी होने
लगती है, उसी ऐंडनका नाम भावो विरह! है। इसका उदय नायिकाके
ही हुदयमें उत्तमक होता हो, तो बात नहीं है। अपने प्यारेके विलोहमें
समीके हृदयमें यह विरह-वेदना उत्यन हो सकती है।

जिल कम्याको आज पंदह-यीच वर्गीच पुत्रीक्षी तरह छाइ-प्यार किया था, वही शकुन्तला आश्रम त्यागकर अपने पतिके घर जावगी, इस जातके समरणे ही शकुन्तलाके धर्मियता भगवान् कृष्य श्रमिका कलेजा कॉपने लगा। हाथ! अब शकुन्तला फिर देखनेको न मिलेगी! इस विचारके वे शोकसुक्त हुए बैठे हैं। वे कैसे भी सहदय क्यों न थे,

किन्तु थे तो आनोपासकः। चिन्तामें एकदम रागमार्थीय गोपिकाओंकी माँति अपनेको भूछ नहीं गये। ये उस अन्तःकरणकी खामापिक प्रशत्नि पर विचार करते-करते कहने छो। ग्रहिष्के इन वाक्योंमें कितनी करणा- है। केंटी वेदना है। पुत्री-विरहका यह संस्कृतमायामे सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है। श्रुपि सोच रहे हैं—

> यास्यत्वच शकुन्तस्रेति हृद्धं संस्प्रप्टपुष्कण्डपा एण्डाः स्विभागवाप्पयुक्तिकस्रुपश्चिन्तान्तरं दसैनस् । वैक्षम्पं मम तावदीरस्त्रापि स्वेहादरण्यीकसः पोडान्ते सृहिणः कर्यं न समयाविक्षेपदुःक्षैनैदैः ॥

'राकुत्वला आज चळी जायाी' इस विचारके आते ही मेरे हृदयमे एक प्रकारकी केंग्रजैंगी-ची हो रही है। एक प्रकारकी विचिध उत्कण्टा-ची प्रतीत होती है। ग्रला अपने-आप कद-चा हो रहा है। अशु स्वतः ही निकले प्रकृति हैं। एक प्रकारकी जहताका अनुमव कर रहा हूँ। न जाने क्यों दिख्ये प्रवृह्णहर-ची हती है। जब बनवारी यीलराग मुझ मिला ही ऐसी हो जब बनवारी यीलराग मुझ मिला ही ऐसी हो कहा के से एक एक स्वत्यों की उपी रोग केंग्रजैंगो के समय न जाने क्या दशा होती होगी रंग

इन वाक्योंमें मगवान् कथ्यकी छिपी हुई भारी बेदना है। वे अपने भारी शानके प्रमावने उने छिपाना चाहते हैं। किन्तु औहण्याके मधुरानामनका समाचार सुनकर गोपिकाओंको यो भारी विराह बेदना हुई यह नो कुछ बात ही बुक्ती है। येने तो समीका विराह उत्तर है। किन्तु रापिकालीक विराहको ही सर्योत्तर माना गया है। एक सभी इन हृदयकी हिला देनेयांक समाचारको ठकर श्रीमतीओंक समीर जाती है। उने सुनते ही रापिकालीं कर्तव्यायमूर्टिमी-सी होकर प्रमान करने छाती है। उनने प्रशासको मिल्लिको अगर किन भीनियापित ठाउरके राष्ट्रॉमें सुनिय। अहा। कितना यदिया वर्णन है। रापिकाशी कह रही है—

क करिय, कीया याव, सोयाय ना हय। 🔰 ना याय कठिन प्राण किया स्नाति स्य ॥ पियार छातिया द्वाम कोन देने याय ।
रजनी प्रभात है के कार मुख चाव ॥
बन्धु याथे दूर देने मारेय आभि दोके ।
सागरे त्यांज्य प्राण नाहि देखे कोके ॥
नेद्वेत पियार गकार माका वे करिया ।
देने देने मरसिव योगिगी इह्या ॥
विद्यापित कवि इह दु:ख गान ।
राजा विवासिंह कविमा प्रमान ॥

भैं मया फर्के ! कहाँ जाऊं ! कुछ अच्छा नहीं खाता । और ! ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकटते । प्रियतमके छिये भैं किछ देशमें जाऊं, रजनी बीतनेपर प्रातःकाछ फिरके कायमुखकी ओर निहालेंगी ! प्यारे तो दूर देशमें जा रहे हैं, भैं उनके बिरह-शोकमें मर जाऊंगी । समुप्रमें कूटकर प्राण गेंचा हूँगी जिससे ओगोंकी हिस्से ओहाल रह सकूँ । नहीं तो प्यारेको गर्छकी माला बनाकर देश-बिरहोोंमें गोंगानी बनकर पूमती रहूँगी । किये प्यापति हम हु:खपूर्ण गानको गाता है, हमें छिमा और राजा विवर्षिद्ध प्रमाण हैं ।' यह मापी विरहका उदाहरण है । अब वर्तमान विरहकी बात सनिये—

जो अवतक अपने साय रहा, जिसके साथ रहकर भॉति-मॉतिक सुज भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका अनुमय किया वही जानेके लिये एकदम तैयार सड़ा है। उस समय जो दिल्में एक प्रकारकी धड़कन सेती है, सीनेमें कोई मानो साथ ही चैकड़ों सुद्यों सुमो रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ द्या होती है उसे ही ध्वतीमान विरह' कहते हैं।

शहुन्तला अपने धर्मपिता भगवान् कण्वके पैर छूकर और प्रियंवदा आदि शिखगोंने मिल-जुलकर पासकी कुटियामेंने धीरे-धीरे निकार मगवान् फणकां इवनवेदीवावे चत्रतेथे मंदे राज्य सरोरेटे राष्ट्री हो गयी है। वांगी विष्णवर्षा तोका दिए मंत्री हो राज्य उपर राष्ट्रे हैं। शकुन्तवाकी वांवर्षा मुजब्यों भर रही है वा बार्ज रिप्ट बस्का बसोकी पुटलियोंको वगवमं तांवे एक भीर गर्थ

क्या ने ब्रेस्ट क्या के पुराक्ष्मका व्यास्त्र दाव एक आरोग । भरावाद क्या के का करा का रहा है, माने उने वर्ग के दीन रहा हो। इतने बढ़े कुछवान होकर अपनी दरवित्तारी हैं। दूर भक्क करें। जो सुनेमा बढ़ी हैंसमा के इतने वह करां मार्गि वे बैटो भूगी-भूशी सोहकीसी बार्स कर रहे हैं। इस भरां में और कि

े स करकर दूसोंने बह रहे हैं---बार्च क प्रथमें ध्यवस्थित अर्थ सुप्यास्वीतेषु या कार्स्स विद्यालकाणि भवतां हनेहेन या बहाया

पानुं व प्रधानं व्यवस्थित अर्थः पुष्पास्त्रावित् या वार्त्त्वे भिष्पमण्डनापि अवर्था स्त्रेहेन था प्रतापः । आही वः बुसुभव्यतिसमये वस्था अत्रपुष्पयः भिष्टं कारित राकुन्तस्थ वित्यत्वं सर्वेदतुत्रावनाम् व हैं, लोकलाज़की परवा की है । 'प्रेममं नेम कहाँ ?' यहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है । इस मकारकी गम्मीरता और वाक्चातुरी रागमामंमें दूरण ही समझा जाता है, इन मार्वोग्न प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती है । इसील्ये तो कियोंने नायकाओंक ही दारा वे माय प्रकट कराये हैं । स्वसुच वे माय सरक नारीहृदयमें पूर्णरीत्या प्रकट हो सकते हैं । गोपिकाओंके विना इस विरहन्वेदनाका अविकारी दूसरा हो ही कीन सकता है ! रयपर बेठकर मधुरा जानेवाल कृष्णके विरहमें मजाङ्गनाओं- की त्या हुई, इसे मगयान व्यावदेषकों ही अमर वाणोंने सुनिये । उनके विना हस अनुभवगस्य विषयका वर्णन कर ही कीन सकता है ?

एवं शुक्षणा विरहातुरा, सृद्धं श्रम्भियः हुष्णविषकसामसाः। विरह्म क्ष्मां रुहदुः सा सुस्तरं गोविन्द्रः क्षमोवर ् सायवेति ॥

श्रीद्वाभदेवजी राजा परीक्षित्ते कह रहे हैं—राजन | किनके विक श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं। जो भविष्पमें होनेवाले विरह-द्वःसको स्मरण करके पथड़ायी हुई। नाना माँतिके आर्तयचनांको कहती हुई और लोकलाक आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे जनकी क्रियाँ जेंचे स्वरते चिल्ला चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा माथव !! हा दामोदर !!! कह-कहकर हदन करने लगीं ।' यही वर्तमान विरहका सर्वोचम उदाहरण है।

पारे चले गये। अन उनसे फिर कभी भेट होगी या नहीं इसी जा नाम भूते विरह है। इसमें आशा-निसंशी दोनोंका सीमाश्रण मिल्लाकी एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका श्रणमस्में इस शरीरको भस्स-कर दें। पारेके निकटकर भगवान कण्वकी ह्यानिदीवांक चवुतांके तीके एक पेड़ं सहारेंगे खड़ी हो नाथी है । मधी शिष्यवर्ग तीकमे शिर तीचा किये इधर उपर लंदे हैं । सकुन्तवाकी सिदायों सुविद्यों भर रही है, साम जानेवाने शिष्य वक्कन बल्लीकी पुटल्लियोंकी काटमें दावे एक और खड़े हैं। भगवान कण्यका करूंका प्रटाना जा रहा है, मानी उसे बल्लात कार्र ग्लीन रहा हो । इतने यहें कुल्पति होकर अपनी शिरहवेदनाकी किन-पर मफट करें। जो सुनेगा बही हैंगेगा कि इतने यहें जानी महिंदी वें कैसी भूगी-भूगी मोहकी भी बात कर रहे हैं। इस अपने ये और किशी-से न कहकर क्षांतें कह रहे हैं—

> वातुं न प्रथमं स्पवस्यति बर्छ युदमाख्यतिषु या भाइते प्रियमण्डमापि अवतां स्तेहेन या पहानम् । भाइते वः कुसुमप्रस्तिसमये यस्या अवस्युस्सवः मेथं वाति सञ्चन्तका पतिमृहं सर्वेरमुक्तपताम् ॥

'हुशी ! यह उकुन्तला अपने पतिक घर जा रही है। देली। द्रण्होर प्रति तो इसका अत्यन्त ही रनेह था। जनतक यह तुम्हें पानी नहीं पिला हेती थी तपतक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी। इसे गहेन पहिननेका यथिन बड़ा भारी शीक था। फिर भी यह तुम्हारे रनेहक कारण तुम्हारे पत्रोंको नहीं तोइती थी। वसन्तमं जब तुमपर नये-ही नये फूल आते ये तय यह उस खुडीमें यहा भारी उत्यन मनाती थी। हाय! यही तम सप लोगोंकी रक्षा करनेवाली शकुन्तला अब जा रही है। तुम स्वयं मिनकर हुने आता दी।

सहर्षिक एक एक राज्यों करणां पूठ फूटकर निकल रही है। मूक इसोंके प्रति अवनी बेदना प्रकट करके शृपिने उठी और भी अधिक इदयमारी बना दिया है। किन्तु इसमें भावको डिगानेकी बेटा की गयी है, लोकलाजनी परवा की है। ध्येममें नेम कहाँ ?' वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकारकी गम्मीरता और वाक्न्यतुर्रा रागमार्गमें दूरण ही समक्षा जाता है, इन मानोंमें प्रमकी न्यूनता ही समझी जाती है। इसिलिये तो कवियोंने नायिकाऑंके ही द्वारा ये मान प्रकट कराये हैं। स्वसुन्य ये भाव सरस नार्योद्धद्यमें पूर्णरीत्या प्रफट हो सकते हैं। गोपिकाऑंके विना इस विरद्ध-वेदनावा अधिकारी दूसरा हो ही की सकता है ? रफ्पर बेठकर मसुरा जानेवाले कुण्णके विरद्धने प्रकाइ नाओं-की चया दहा हुई; इसे भगवान ब्यास्टेवकी ही अमर बाणोंमें सुनिये। उनके विना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कीन सकता है ?

> एवं हुवाणा विरहातुरा भृत्यं प्रजीवित्रपः कृष्णविषक्तमानसाः। विसन्य कजां रुरद्धः स दुस्वरं गोविन्य वासीवर साथवेति॥ —

श्रीमुफदेवजी राजा परीक्षित्ते कह रहे हैं— राजन् 1 जिनके चिच श्रीमुणामें अत्यन्त ही आरक हो रहे हैं। जो भविष्यमें होनेवाले प्रिरह-द्वःखको सराण फरके घवड़ायी हुई। नाना मॉतिक आर्तवचनोंको कहती हुई और लोकलान आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे मुजकी कियाँ कंच स्वरहे चिह्ना चिलाकर हा गोविन्द ! हा माधव !! हा दामोदर !!! कह-कहकर बदन करने लगीं। <sup>13</sup> यही वर्तमान विरहका स्वरोतम उदाहरण है।

प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी मेंट होगी या नहीं इसी द्विमियाका नाम 'भूत थिरह' है। इसमें आशा-निराया दोंनेंकि। सम्मिश्रण है। यदि भिलनकी एफदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ! फिर तो क्षणमरमें इस द्वरिरको मस्स कर दें। प्यारेक मिलनकी आशा तो अवस्य है, किन्तु पता नहीं वह आशा कय पूरी होगी। पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। यस, प्यारेफे एक ही चार, दूरसे ही चोड़ी ही देरके क्रिये वर्गों न हों, दर्शन हो जायें। यस, इसी एक ठाळवारी विशोगिनी अपने दारीरको धारण किये रहती है। उस समय उसकी दशा थिचित्र होती है। साधारणतया उस विरहकी दश दशाएँ बतायी गयी हैं। ये वे हैं—

> चिन्सात्र जागरोद्देगो सामर्थ मछिनाइता । प्रकाषो व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्युर्दैशा दश ॥ ( अञ्चलनीलगणि गृं० ६४ )

'चिन्ता, जागरण, उद्वेग, इद्यता, मिनता, प्रलप, उन्माद, व्यापि, मोइ और मृत्यु-वे हीं विरहकी दद्य दद्याएँ हैं।' अब इनका संक्षित विवरण सुनिवे।

ि चिन्ता-अपने प्यारेके ही विषयमें घोते-जागते, उडते-बैडते हर समय घोचते रहनेका नाम चिन्ता है। मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहे। जबमारामगनके परम प्रकाशमान 'स्टर' ने चिन्ताका कैसा सजीव वर्णन किया है—

> माहिय रह्यो अनमें दौर । मंद-नंदर अछत दैसे आतिये दर और ॥ चळत वितस्त दिवस आतत, धुवत सोवत तात ॥ इ.दपतें वह स्वाम भूरति छिन व हत उत जात ॥ साम मात सरोज आनम कंछित-पति स्टू-इत्स । 'स्ट्' ऐसे रूप कारब भरत खोचन-प्यास ॥

प्यासको फिर नींद कहाँ ! नींद तो ऑखोंमें ही आही है और ऑखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामें नींद वहाँ आ ही नहीं सकती ! इसलेये बिरहकी दूसरी दशा 'जागरण' है । जागरण--- सोनेका ही नाम 'जागरण' है। यदि विरहिणीको सणमरके लिये निद्रा आ जाय तो वह स्वप्नमं तो वियतमंक दर्शन-सुराका आनन्द उठा ले । किन्तु उसकी ऑंबोमें नींद कहाँ ! राधिकाजी अपनी एक प्रिय सलींधे कह रही हैं--

> याः परयन्ति प्रियं म्बच्ने घन्यास्ताः सिख योपितः । अस्ताकं तु गते कृष्णे गता निहापि वैशिणी॥

> > (यदावली)

प्यारी क्ली ! ये जियाँ घन्य हैं जो प्रियतमके दर्शन स्वप्नमं तो कर लेती हैं। मुझ दुःखिनीके मान्यमें तो यह मुख भी नहीं यदा है। मेरी तो बैरिणी निहा भी श्रीकुष्णके खाय-दी-साथ मसुराको चल्ली गयी। यह मेरे पास आती ही नहीं।' बन्य है। निहा आवे कहाँ।' ऑलॉमे तो प्यारेक रूपने अच्चा जमा लिया है। एक ब्यानमें दो तलवार क्मा ही कैंचे क्कती हैं।

उद्देश-—हृदयमें जो एक प्रकारकी हळचळजन्य येकळी-सी होती है उठीका नाम उद्वेग है । भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रने उद्वेगका कितना सन्दर पर्णन किया है—

च्याङ्ग्रक ही सद्दीं बिद्ध प्रीप्तम,

कोड ती नेकु द्वा उर लाओ।

प्यासी तजी तसु रूप-सुधा बिद्ध,

पाविय पीको पर्याद्वे पिआजो ॥

जीयमें हीस कहूँ रहि जाय न, हा ! 'हरिचंद' कोऊ उठि घाओ । आवे न आवे पिआरी और !

कोउ हाछ ती आह्कै मेरी सुनाओ ॥

पागलपनकी हद हो गयी न ! मला, कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इमसे क्या हो जाता ! अब चौथी दशा कशताका समाचार मुनिये ।

इराता-प्यारेकी यादमे विना खाये-पीये दिन-सांवि चित्रती करनेके कारण जो धारीर बुबला हो जाता है उसे 'कुदाता' या भानव' कहते हैं । इसका उदाहरण लीजिये । गोपियोंकी दशा देखकर अधीजी भधुरा टीटकर आ गये हैं और यहें ही कबणस्वरत्ते राधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं । अन्ये सुरने इस वर्णनमें कमाल कर दिया है, मुनिये---

चित्र है मुनी स्थास प्रवीत ।

इति ! मुख्यते चित्रह राष्या, से जु देवी छोन ध
सत्यो तेष्ठ तासीक भूपन, क्षेत्र चत्रन सक्ष्मेन ।
कंत्रना कर बाम राख्यो, नाह भुज नाहि क्षेत्र व
जब सँदेको कहन सुंदरि, गमन मोतन कीन।
सासि सुद्राविष्ठ वरन अस्त्री, गिरि सरनि वक्ष्मीन ॥
कंद बचन न बोल आते, हृदय ऑसुनि मीन।
नैने वक्ष मिर रोह दोगी, प्रसित बापद दीन ॥
उती बहुरि सँमारि भट व्यों, परम साहत कीन।
'सर' प्रभु करुमान ऐसे, विवाहि आसा छीन ॥

यदि इसी एक अहितीय पदकी विराहकी सभी दताओं के लिये उद्भुत कर दें तो समूर्ण विराह बेदनाके सिक्को स्थिकों एयाँत होगा । विराहिणी राषाकी 'कृताता' प्यक्तिता' 'जिन्ता' 'उद्वेग' 'व्यापि' 'मीह' और मृत्युतककी दसों दशाओंका वर्णन १सी एक वदमें कर दिया है। गृत्युको साम्ब्रकारोंने हाक्षात् , मृत्यु न बताकर 'मृत्युतस्य अवस्या' ही यतायां है । राधिकाजीकी इससे बद्कर और मृत्युगुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है !

ें मिनाइता—सरीरकी सुधि न होनेसे दारीरपर मेंट जम जाता है, वाल चिकट जाते हैं, वस्त्र गंदे हो जाते हैं इसे ही 'मिलिनता' या मिलनाइता कहते हैं। ऊपरके पदमें राधिकाजीके लिये आपा ही है—

तज्यो तेछ तमोल भूषन, अंग चसन मछीन।

प्रकार—सोकके आवेशमें अपने-परायेको मूलकर को पागलेंकी सरह मूली-मूली बातें करने जगते हैं उनका नाम प्रकार है। सीताजीकी कोजमें लक्ष्मणजीके साथ रामचन्द्रजी बनोंमें फिर रहे हैं। हृदयमे भारी विरह है। अपने-परायेका ज्ञान नहीं। अरीरका होश नहीं, वे चौककर खड़े हो जाते हैं और प्रकार करने लगते हैं—

कोडर् मृहि सखे स्वयं स भगवानायः स को राघवः के यूर्यं यत नाथ नाथ किमिद्दं दासोऽस्मि ते कदमणः। कान्तारे किमिद्दासाहे यत सखे देण्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाविराज्ञतनया हा जानकि कासि हा॥

मगयान टक्मणजीके चौककर पूछते हैं- भीया ! मैं कौन हूं, सुने बताओ तो सही !?

लक्ष्मण कहते हैं-प्रामी आप बाधात् भगवान् हैं।' फिर प्रते हें-कीन भगवान् १'

ं लक्ष्मण कहते हैं---रश्चमहाराजके वंदामें उत्पन्न होनेवाले श्रीराम।' फिर चारों ओर देखकर,पूछते है----अच्छा तुम कौन हो ?'

यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर छक्षणजी दीनताके साथ 'क्टते हैं—'हे स्वामिन् ! हे दयाछा ! यह आप कैसी बातें कर रहे हैं:। मी आपका चरणसेवक छदमण हैं।?

शान्तिके साथ धीरेसे स्ट्रमणजी कहते हैं---'हम देवीकी खोंज कर रहे हैं।'

चौंककर भगवान् पूछते ई---फौन देवी !'

लक्ष्मणजी फहते हैं---- जगद्यन्दिनी, जनकनन्दिनी शीधीताजी ।

यसः सीताजीका नाम सुनते ही 'हा चीते ! हा जानकि ! द्र कहाँ चर्ला गर्सी' कहते-कहते भंगवान् भूष्टिंत हो जाते हैं । इन बेसिर-पैरकी बातोका ही नाम 'प्राव्याए' है ।

व्यादि—दारीरमें किली कारणले जो वेदना होती है उसे ध्याधि कहते हैं और मनकी वेदनाको ध्याधि कहते हैं। विरहकी ध्याधि भी एक दशा है। उदाहरण छोजिये। श्रीराधाशी अपनी प्रिय सखी छाँछतिसे कर रही हैं—

> उत्तापी पुरपाकतोऽपि गरछग्रामाद्पि क्षीभणी दम्मोलेरपि दुःसदः कटुरछं हम्मग्रसस्थाद्पि। सीवः ग्रीट्सिप्विकाविषयतोऽप्युचैमैमापं वछी ममोचयद्य भिवस्ति गोङ्कपरोदिरलेयवन्मा ज्वरः॥

( छितमाधवनारक )

हे सली ! मोजुल्यति उत्त गोपालका बिच्छेदच्चर गुझे वहीं ही पीड़ा दे रहा है। यह पात्रमें तपाये सुवर्णते मी अधिक उत्तापदापी है। पृषियीपर जितने जहर हैं उन सबसे मी अधिक छोम पहुँचानेवाला है, वमले मी दुःसह, हृदयमें छिदे हुए शल्यते मी अधिक कष्टदापी है तमा तीव विस्विकादि रोगोंधे भी बदकर यन्त्रणाएँ पहुँचा रहा है। प्यारी छली ! यह ज्वर मेरे मर्मस्थानोंको भेदन कर रहा है। १ इसीका नाम 'विरहस्याधि'।

उन्माद---साधारण चेष्टाएँ जब बदल जाती हैं और विरहके अपिदामें जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएँ करने रुगती है तो उसे ही 'विरहोन्माद' कहते हैं। उदाहरण लीजिये। उद्धवजी मधुरा पहुँचकर श्रीराधिकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैं--

भ्रमति भवनगर्भे निर्निमित्तं इसन्धी

प्रथमति सव वार्तां चेतनाचेतनेषु।

स्त्रुपति च भ्रुवि शामा कम्पिताङ्की गुरारे

विदमविदयसेतीदगारविभ्रान्सचित्रा ॥

अर्थात् १६ कृष्ण ! राधिकाजीकी दशा क्या पूछते हो। उसकी तो दशा ही विचन्न है। घरके मीतर धूमती रहती है। बिना बात ही विचन्न विचन्न हो। चेतनावस्थामें हो या अचेतनावस्थामें हा कृष्णेर ही सम्बन्धके उद्वार निकालती है। केमी धूलिमें ही छोट जाती है। केमी धूलिमें ही छोट जाती है। केमी धूलिमें ही छोट जाती है। केमी धर-यर काँपने ही छगती है, हे मुरारे! में, क्या चताऊँ, वह विध्ववदनी राधा उम्हारे विचम विरहलेदचे विभ्रान्त-सी हुई विचिन्न ही चेद्याएँ करती।है।

नीचेके पदमें मारतेन्द्र बाबूने भी उत्मादिनीका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है, किन्द्र इसे विरद्धोत्माद' न कहकर प्रेमोत्माद' कहना ही ठीक होगा । सुनिये, साँबरेक सन्दर्म सनी हुई एक सखीकी कैसी विचित्र दशा हो गयी है, पद्म पदते-पदते माम सनीव होकर आँखीके सामने उत्तर करने हमता है— भूली-सी, प्रसी-सी, पोंकी, जड़ी-सी, यकी-मी गोपी,
दुत्वी-सी, रहित कछु नाहीं सुधि देहनी।
मोद्दी-सी, तुमाई-सी. कछु मोदक-सो खायो सदा,
विसरी-सी रहे नेकु व्यर न मेहकी।
रिसमरी रहे, कथा फूठी न समाधि अंग,
हाँस-हाँस कह बात अधिक उमेहकी।
पुत्रेत जिलानी होय, उत्तर न आये साहि,
जानी हम जानी है निसानी या सनेहनी।

मोह—अत्यन्त ही वियोगमें अंगोंके शिविल हो जानेते जो एक प्रकारकी मुकांची हो जाती है उसे मोह कहते हैं। यह मृत्युके समीपकी दशा है। इसका चित्र तो हमारे रिकंट हरिचन्दजी ही यही स्पूरीते खींच सकते हैं। लीजिये मोहमें मझ हुई एक विरहिनके साक्षात् दशीन कीजिये—

धाकी गति आंगलको, सित परि गई मंद,

सूल झाँहरी-सी हैं के देह छानी पियरान।
बाबरी-सी बुद्धि आई, इंसी काडू छीन कई,

सुलके समाज, जित तित छागे दूर जान।
'हरीचंद' रावरे विरह्ध जग दुलसयो,

भयो कह्यु और होनहार छागे दिलान। नैन कुरिह्छान छागे, बैनडू अधान छागे,

आयो प्राचभाष ! अब प्रान छागे सुरहान।

सचसुच यदि प्राणनायके पवारनेकी आधा न होती। ये कुरिहलाये हुए नैन और अयथि हुए बैन कवके पयरा गये होते । सुरक्षाये हुए प्राण प्राणनायकी आशासे ही अटके हुए हैं । मोहकी दशाका इससे उत्तम जदाहरण और बहुँ मिलेता रै

प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय

मृत्यु---मृत्युकी अब हम व्याख्या क्या करें । मृत्यु हो गयी तो झगड़ा मिटा, दिनरात्रिके दुःखसे बचे, किन्तु ये मधुररसके उपासक रागानयायी भक्त कवि इतनेसे ही विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे। मृत्युका वे अर्थ करते हैं 'मृत्युके समान अवस्था हो जाना' इसका ह्यान्त स्त्रीजिये । बंगरामापांके भासिङ पदकर्ता श्रीगोयिन्ददासजीकी

अमर वाणीमें ही बजवानियोंकी इस दसवी दशाका दर्शन कीजिये---

## माधव ! तुह यब निरदय भेल। मिल्ड अवधि दिन, गणि कत राखब अजवध-जीवन-शेल ॥१॥

कोइ घरनितल, कोइ बमुनाजल कोइ कोइ खुउइ मिर्फुज ॥२॥ प्तदिन विरहे, मरणपथ पेखलु तोहे तिरिवध पुनपुंज ॥३॥ तपत सरीवर, थोरि सक्रिङ जनु आकुल सफरी परान ॥४॥ जीवन सरन, भरण चर जीवन 'गोविंददास' हुस जान ॥५॥

द्ती कह रही है-प्यारे माधव ! मला यह भी कोई अच्छी बात है। तुम इतने निर्दय बन गये ! दुनियाभरके झुट्टे ! कड़की कह आये थे। अब कल-ही-कल कितने दिन हो गये । इस प्रकार झुउमुठ दिन गिनते-गिनते कवतक उन सक्को बहलाते रहेंगे । अब तुम्हें वजको दयनीय दशा क्या सुनाऊँ । वहाँका दृश्य बड़ा करुणीत्पादक है । कोई

गोपी तो पृथ्वीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें ही कृद रही है, कोई-कोई निभूत निकुओंमें ही छंबी-छंबी सॉर्से हे रही हैं। इस प्रकार वे अत्यन्त ही कप्टके साथ राजि-दिनको विता रही हैं। तुम्हारे निरहमें अब वे मृत्युके समीप ही पहुँच चुकी हैं। यदि वे सब मर गर्यों तो सैकड़ों लियोंके

चै० च० स० ५-१०-

वधका पार प्रस्ति ही थिर लगेगा । उनकी दशा टीक उसी मळलीकी-सी है जो मोड़े जल्याले महेंमें यही हाँ और स्वां उस महेंके सब जलको संख जुका हो, वे जिस प्रकार मोड़ी-सी कीचमें स्वंकी तीरण किरणोंने सङ्कतां रहती है उसी प्रकार वे तुम्होरे विरद्धे तहफ रही हैं। यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किन्दु इस जीवनसे वो मरण ही लाख दर्जे अन्छ। गांविन्दरांस कहते हैं, उनके दु:खको ऐसा ही समझो। "

नियमानुसार सो यहाँ विरहका अन्त हो जाना चाहिये था। किन्तु वैष्णव कवि मृत्युके बाद भी किर उसे होडामें छाते हैं और फिर मृत्युसे आगे भी बढ़ते हैं। रागमागींव प्रन्योंमें इससे आगेके मायोंका वर्णन है।

अनुसामको द्वाक्ष्यसके - चन्द्रमाके समान (प्रतिक्षणमद्रमान) प्रयदंनरील कहा गया है । अनुसान हृद्यमें बहते-महुदे जर शीमाक समिपतक पहुँच जाता है तो उसे ही म्यावं कहते हैं । वैध्ययगण हृदी अवस्थाको ध्रेमका क्षीमण्ये कहते हैं । जब मान परम सीमातक पहुँचता है तो उसका नाम प्रहामायं होता है । महाभावके मी 'क्ष्य महाभावं' दो मेद बताये गये हैं । अभिक्त महाभावं मी म्यावनं और ध्यादनं हो क्ष्य कहा है । प्रहामावं हो ता है । व्यक्षित्रमान हो होता है । प्रहामान प्रीमनमदं होता है । प्रहामान देश प्रकार होता है । प्रहामान हो व्यक्षित्रमान हो हि । प्रहामान हो । प्रहाम

एवंद्रतः स्वप्रियनामहीत्याँ जातानरागो द्रतिचत्त

जातानुरागो हुतचित्र उच्चैः। इसस्ययो गेडिति गैति गाय-

इसस्यया सादास सात गाय-

स्युन्माद्यन्त्रस्यति स्रोक्ष्याद्यः ॥॥ ( श्रीमद्वा० ११ । २ । ४० )

इल क्लोकमें प्रैतिश और प्रोदिति? ये दो कियाँ साथ दी हैं। इस्से स्य जोरोंसे ठाइ मारकर रोना ही अभिस्याञ्चत होता है। प्रश्न चातु इत्तर करनेक अर्थमें स्यवहृत होती है। जोरोंसे रोनेक जनन्तर जो एक करणाजनक पहार हार अपने आप ही निकल पहता है वहीं यहाँ प्रीति? किमाफा अर्थ होगा। इतमें उन्मादकी अवस्याका वर्णन नहीं है। यह तो प्रज्ञमादकी अवस्या को इतसे प्रमादकी स्वाप्त होती होगी। यह तो खांगरिक उन्मादकी बात हुई। अप दिल्योन्याद तो फिर उन्मादकी भी विचल होगा। वह अनुमय-माम्य विषय है। जीराधिकाजीको छोड़कर और किसीक दारीस्में यह प्रकृतक दीला होगा। वह अनुमय-

भावोंकी जार दशा बतायी हैं—(१) भावोदयः (२) भावसन्धः

( ३ ) मावशावस्य और ( ४.) भावशान्ति ।

किसी कारणियरोगसे जो इदयमें मान उत्पन्न होता है उसे भाषोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्रीकृष्णके आनेका मान

श्रीकुष्णिक व्यवप-तीर्तानका ही जिसने मत ठे रखा है ऐसा पुरुष बपने न्यारे श्रीकुष्णिक नाम-संक्रीतंनसे चनमें अनुरक्ष एवं विद्वाचित्त रोकर संसारी लोगोंकी कुछ भी परवान करता हुवा कभी तो लोर-नोरसे हैंस्ता है। कभी रोता है, कभी चिहाता है, मभी गाता है और कभी पानक्के समान नाचने छमता है।

## १५० श्रीर्वितान्यन्वंरितान्नेली सण्ड ५

हृदयमें उदित हो गया फ़िहुदेवमेन्द्रिमान जन आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्याकां नीम मर्विसिन्धे ही धीमार होकर पतिके घर छीटने-पर पत्नीके हृदयमं हुयँ और विपादजन्य दोनों मार्वोकी सन्धि हो जाती है। बहुतन्ते हैं। स्टाइट्स निष्ट्रम है। बहुतन्ते हैं। स्टाइट्स निष्ट्रम सेव जब एक साथ हो उदय हो जायें तब उसे भावशायल्य (०४) १, 15, जहामि कहते हैं। जिसे पहाराचिक समाचारक साथ ही पत्रीकी भयद्वर दशाका समुद्र । है है। आभे जाहका हु तथा प्रस्को हुमाहु इतिहाही. उत्तंत्र पुत्रहोना मातामहकी सम्पत्ति तथा नुमुक्ते क्षित्रहार क्रिक्ते भाव एक साथ ही इदयम उत्पन्न हो जायँ। इसी प्रकृतर लुद्ध हुए हुए सुद्धिकेट प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी चन्तुष्टि हो र्मातिहिंहै उसैंग्रभाषसामितः कहते हैं । जैसे रासमे अन्तर्थान हुए श्रीकृष्ण र्सिकेयोंको प्रसहसी प्रमेल गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहमाव **या**श्वहरेह्यान्तरहोनिया । ·म्महाइसीम्ब्रकार निर्वेदः विपादः दैन्यः ग्लानिः तमः मदः गर्वः शंकाः हासम्प्रमित्रेगर्ग उन्मादः अपस्मारः व्याधिः मोदः मृतिः आलसः जाहयः. मीडा, अवहित्या, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मित, पृति, हर्प, औरपुक्य, ऑसंबैंग्<sup>प्र</sup>अंत्याः चापल्यः निहा और बोघ इन सबको व्यभिचारीमाय कहते हैं। इनका वैष्णव बालोंमें विशदरूपते वर्णन किया गया है। में हुन सब बातोंका असली ताल्प यही है कि हृदयमें किसीकी हार । छान छग जाय । दिलमें कोई धँस जायः किसीकी रूपमधुरी आँखोंमें समा जाय, किसीके छिये उत्कट अनुसंग हो जाय तब सभी बेड़ा पार हो नाय । एक बार उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिये फिर मान, महा-भाव, अधिरूद्भाव तथा सात्विक विकार और विरहकी दशाएँ तो अपने आप उदित होंगी । वानीकी इच्छा होनी ऱ्वाहिये । ज्यों-क्यों पानीके बिना गला सूखने लगेगा त्यों-त्यों तड़फड़ाइट अपने आप ही

बदने कीर्गा विस्थितहर्महाहरको किनेने किये प्रयंत्र न फेरोर होगी । किन्तु ऋष्णं किशीको ।शाम दे तविन । उसने तो कमिकोपोदि चोरीकी स्थानं ही रहें। है मांगहीं पिरा महाराज प्रेमीदेव की पवार सकते। हैं। एसी संतर हमसा महत्याः तोग्रह्मका हो। स्वरूपार्वशीमाञ्चरः अश्च विवादि। संतर विकारोपिते । सक् उसीनारो प्रकारे । त्यारे प्रकारे नावे वादित वर्धे । दोना

वो दिन गर्रात भार-दो-मार रहीत पूर हैं जिन्न फ्रिफ्निक कि.साम्ब्रिक मार्गिम रीते । उत्मादायसाथे भी देतीका र्यानकेष्ठाजीक केशिकदातारा यद तती हआ । यह 167**र्वध्यानगेडेणिक्युर्ड्डा**व्यासक्षे चारता रहा । वेरणाच मसीका कथन है। क मस्त्रिक्रेनि गर्दाकृत मेमात्रदेशीनी मान्त्रमञ्ज् यूप् । क्यों न हों। किन्ने कुड़ीक्राक्ष्यकेक ईस् व । महाप्रमुक्षे अने दिव्यभाषीका र्गानत गुरुक अगरे उत्स्वापी प्राप्त । प्राप्त श्री श्री व्यक्तियारियोक्ती अभिति विकास क्षेत्र । स्वर्ग क्षेत्र केर्य केर्य प्राप्त कर्यको समाप्त स्वर्माताम् स्वर्गा अस्ति । स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गके समाप्त स्वर्म स्वर्ग । स्वर्गके नेयार्थ स्वर्गके स्वर्गके स्वर्णके स्वर्गके स्वर्णके स्वरत्णके स्वर्णके स्वरत्णके स्वर्णके स्वरत्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वरत्णके स्वरत्णके स्वरत्णके स्वरत्णके स्वरत्णके स्वरत्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वरत्णके स्व आता हो। शरीरमें रोमाझ न हो जाते हों और हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो 🚜 सुन्नुसून इससुर तो हुन्नुसू ऐसा ही है। कैसे करें,

चैतन्यदेय भी रोते-रोते यही नहा करते छे क्यी हका - हा मधुरे-मधुरे गाउँदेशुंधारया प्रश्निम विदेश मधीरित्रहरूपी

क्या करनेचे तेश्रेंमि कुळ श्लीर हड्सम्में दुमकी भिहति जलन हो। महाप्रभ

वचे हिक्सीय : एपिएन केविविदें छु (स्थातिकारी) विवासना प्रतिकारिका

्रा हैंगर न नम मही हीन सम्बन्ध अर्थात के नाथ । पुग्हारा नाम महण करते-करते कव हमारे दोनों नेत्रोंसे जलकी धारा बहने लगेगी । कब हम महद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण'

कहते हुए पुलकित हो उठेंगे !' वे महामाग तो अपनी साधको पूरी कर

ह्रदर्यमें उदित हो गया जिल्हियमेन्होंजियाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवसार्का निम महिसीन्य हैं मिन्से बीमार होकर पतिक घर लोडने-एर पत्नीके ह्रदर्यमें हर्षे और कियाद जन्य दोनों यावोंकी सन्य हो जाती है। बहुत ने श्री महिसार किया हो जाती है। बहुत ने श्री महिसार किया हो जाती है। बहुत ने श्री महिसार किया हो जाती है। किया के प्रमान किया हो किया है। किया है जो प्रमान किया हो किया है। किया है किय

- म्म्म्हास्ती व्यक्तर निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्वं, शंका, इस्रांग्नितेवर्धा उत्माद, अवस्माद, व्यक्ति, भाव, मृति, आलक्ष, जाडण, मीडा, अवस्या, स्मृति, वितर्क, विन्ता, मित्र, प्रृति, ध्रांत औरहुम्य, अंसर्वेग्नेष्ट्रांत, चावस्थ, निर्दा और बोच दन, वश्को व्यक्तियात्मिक कहते हैं। इनका वैज्याव शास्त्रोंमें विश्वदूर्भये वर्णन किया गया है। किहं है हम स्व वात्राका असली तात्र्य यही है कि हदस्ये सिसीकी काम। वर्णन क्या वाद्य, विरुचित के व्यक्त क्या काय। दिल्यों कोई ध्रेस लाय, क्रिसीकी क्रमापुरी ऑस्ट्रोंने स्मृत ज्या नाय। दिल्यों कोई ध्रेस लाय, क्रिसीकी क्रमापुरी ऑस्ट्रोंने स्मृत ज्या नाय। दिल्यों कोई ध्रेस लाय, क्रिसीकी क्रमापुरी ऑस्ट्रोंने स्मृत ज्या नाय। दिल्लीकी क्रमापुरी ऑस्ट्रोंने स्मृत ज्या वाद्य कि स्मृत व्यक्त व्यक्ति अनुसान काय। व्यक्ति क्रमापुरी स्मृत प्रदान वाद्य वात्रिक क्रिक्त आप व्यक्ति होगी। वात्रीकी इच्छा होनी वाहिये। च्यों-य्या पात्रीके विना यक्त सुक्ते कोगा त्यों-व्या व्यक्तकाहरूट

### . महाप्रभुका दिव्योन्माद

सिद्धन् सिद्धन् भयन्यपसा पाण्डुगण्डस्थळान्तं सुद्धन् सुद्धन् प्रतिसुदुरह्ये दीर्घीनःधासन्यातम् । वर्षेः प्रन्तन् करणकरणोद्गीर्णहाहितरावी गौरः कोऽपि ग्रजविरहिणीमावसप्रश्रकातिः॥श

पाठकोंको सम्भवतया स्नरण होगा। इस बातको हम पहले ही

( श्रीप्रशेषानन्द )

बता चुके हैं कि श्रीचेतन्यदेयके शरीरमें प्रेमके सभी भाव हमाश शिरेश्रीरे ही प्रस्कृदित हुए । यदि छचतुन्व प्रेमके ये उच्च माव एक शाय ही उनके शरीरमें उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता । उनका क्या किशी भी प्राणीका शरीर हम भावोंके वेगको एक शाय छहन नहीं कर सकता । गयामें आएको छोटे-छे शुरली बजाते हुए स्थान सीके, उन्होंके किर दर्शन पानेकी लालशाहे वे बदन करने लगे । तभीशे धीरिश्रीर उनके भावोंमें बृद्धि होने लगी । शान्त, रास्य, सस्य, सस्य, मासस्य क्यों सभुर हो समेशे बताया गया है । प्रस्ते प्रमुख साम अपने स्थान स

के बनावे हुए, प्रविद्याण दीविनिःश्वास छोववे हुए कौर करणवरासे हां । हां ! छार करके जोरोसे व्यतन करवे हुए किसी स्वविरिशिषेक सन्दर्स सदा निमम रहने कमें।'

गये । अटारह वर्ष नेत्रॉमंचे इतनी जल्यारा यहायी कि कोई मनुष्य इतने रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता । गौरमकोंका कहना है कि महाप्रमु गरुटतम्भके समीप जगमोहनके इसी ओर जहीं रावे होकर दर्गन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा-सा कुण्ड था । महाप्रमु दर्शन करते-करते इतना रोते थे कि उस गड्डोमें अञ्चल अर जाता था । एक-दो दिन नहीं, साल-दो-साल नहीं, पूरे अठारह साल हसी प्रकार थे रोते । उम्मादायश्यों भी उनका श्रीनकाशाध्यों विद्यों का जाना पंद नहीं हुआ । यह काम उनका अन्ततक अञ्चल्यावस्य विन्ता रहा । वैष्णय मक्तों क कथन है कि महाप्रमुके शरीरमें मेमके थे सभी भाव प्रकट हुए । क्यों न हीं, ये तो चैतन्यस्वरूप ही थे। महाप्रमुके उन दिस्थामांकि अभिलारामें अपनी अभिष्टामा प्रकली अभिलारामें अपनी अभिष्टामा मिलाते हुए हम इस यक्तव्यको समार करते हैं—

जमुना पुष्टिन कुंत गहवरकी
कोविक्ष है हुम क्र मचाउँ ।
पदर्शका प्रिय लाल सपुष है
अपुरे-अपुरे गुंत सुनाउँ ॥
क्रम है बन बीयिन डोली
बचे सीय रसिकनके आउँ ।
'क्रस्तिकिसोरी' जात यही सम

## . महाप्रभुका दिन्योन्माद

तिग्रम् भिश्चन् नयनपयसा पाण्डागण्डस्यकार्स्स मुश्चम् सुश्चम् प्रतिसुदुरद्दी दीविनिःधासनातम् । उद्येः प्रत्यम् करुणकरणोद्गीर्णहाद्देतिसयो गौरः कोशेप प्रजविदद्दिणीमावसमञ्जकाति ॥॥॥

पाडकोंको सम्मयतया स्मरण होगा, इस यातको हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीचैतन्यदेवके द्वारीरमें प्रेमके सभी भाव कमदाः धाँरे-धाँरे ही प्रस्कृटित हुए। यदि स्वनुष्य प्रेमके ये उन्ध भाव एक साथ ही उनके द्वारीरमें उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता। उनका क्या किसी भी प्राणीका द्वारीर इन भावोंके वेगको एक साथ पहन नहीं कर सकता। गयामें आपको छोटेनी मुरली बजाते हुए स्पाम दीले, उन्हेंकि किर दर्शन पानेकी लालसाये वे बदन करने लगे। समीते धाँरे-धाँरे उनके मावोंमें हादि होने लगी। वाल्ता दास्य, स्वस्य वालस्य और मुद्द हम भावोंमें मधुर ही स्वकंग्रेस सवाया गया है। पुरीमें प्रभु इसी मावमें विभोर रहते थे। समुर भावमें राधामाय स्वींत्वर है। सम्पूर्ण सव, सम्पूर्ण माव और अनुमाव राधामावमें ही जाकर परिस्तास हो

श्रीगीरसुन्दर अपने निरन्तरके नवनज्ञां दोनों गण्डस्कांकों पाण्ड्रस्क के बनावे हुए, प्रतिग्रण दीर्थनिनःशास छोड़वे हुए और, करणन्तरसे सा । ॥ । श्रम्द करके जोरीसे क्दम-करते हुए किसी व्यविदिष्टिणीके भावमें सदा निमम रहने छगे।

### श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड **५**

जाते हैं, इसिटिये अन्तके बारह वर्षोंमे प्रमु अपनेको राघा मानकर ही श्रीकृष्णके विरहमे तहपते रहे ! कविराज गोस्वामी कहते हैं—

राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान ।

१५२

मेह आवे आपनाके हय 'राघा' शन ॥ दिज्योन्माद ऐंडे हय, कि इहा विस्तय ? अधिरूत्र सावे दिम्योन्माद-प्रलाप हय ॥

अर्थात् भाहामभु राषाभावमे भावान्वित होकर उदी भावने सदा अपनेको प्राथा' ही नामक्षते ये । यदि पिर उनके शरीरमें, 'दिब्योग्माद' प्रकट होता या तो इसमें विस्मय करनेको ही कीन-सी बात है । अधिकद भावमं दिब्योग्माद प्रलाप होता हो है ।' इसलिये अब आपकी समी कियाएँ उसी विरहिणीकी माँति होती यीं।

एक दिन स्वप्नमें आप राधलीळां देखने को । अहा ! प्यारेकां वहुत दिनीके पश्चात आज इन्दावनमें देखा है । वही सुन्दर अलकावसी, वही माधुरी मुख्कान, वे ही हांब-माव-कटार्क, उसी प्रकार रातमें पिरकता, सिखांकों गेळ लगाना, कैशां सुख है ! कितना आनन्द है !! तायेई-तायेई करके सीखांके बीचमें स्वाम नाद रहे हैं और सीचांकों के बात है है । तहाम नाद रहे हैं और सैनोंको चलते हुए बंधी बजा रहे हैं । महामम्र भूल वये कि यह संवम है या जायति है । वे तो उस रवम संयोद ये । गोविन्दको आश्चर्य हुआ कि प्रमु आज इंतनी देखक नयों सो रहे हैं, रोव तो अस्पोदयमें हुआ कि प्रमु आज इंतनी देखक नयों सो रहे हैं, रोव तो अस्पोदयमें हुआ कि प्रमु आज इंतनी देखक नयों सो रहे हैं, रोव तो अस्पोदयमें हुआ कि प्रमु आज इंतनी देखक नयों सो रहे हैं। रोव तो अस्पोदयमें हैं। उस तो उस लोट्य में स्वारंग ताराज हो, इसिल्य बचा । प्रमु चीककर उठ पढ़े और खुरूण कहाँ गये ?' कहकर जोरोसे स्वान करने करने लगे । प्रमु चीककर उठ पढ़े और खुरूण कहाँ गये ?' कहकर जोरोसे स्वान करने लगे । प्रमु चीककर उठ पढ़े और खुरूण कहाँ गये ?' कहकर जोरोसे स्वान करने करने लगे । गोविन्दने कहां—प्रमो ! दर्गनोंका समय हो गया है। नियक्तमें निष्ट्य होकर दर्गनोंको चलिये !' इसना

मुनते हा उसी भावमें यन्त्रका तरह शरीरके स्वभावानुसार नित्यकर्मोंसे निवृत्त होकर श्रीजगन्नायजीके दर्शनोंको गये।

महाप्रमु गहरूसम्मने सहारे घंटों खड़े-खड़े दर्धन करते रहते थे उतनी देरतक व दर्धन करते रहते थे उतनी देरतक कलको दो घाराएँ बहुती रहती थां । आज प्रमुने जगनापत्रीके विहाननरर उर्धा मुरलीमनोहरके दर्धन किये । ये उर्धा प्रकार मुरली खजा-वाकर प्रमुकी ओर मन्द्र-मन्द मुक्कान कर रहे थे, ममु अनिमेप-मायसे उनकी रूपमाधुरीका पान, कर रहे थे। इतनेम ही एक उड्डीमानकी बहा मार्ट अगनावाकी कर्यामधुरीका पान, कर रहे थे। इतनेम ही एक उड्डीमानकी बहा मार्ट अगनावाकी कर्यान पानेसे गहरूसम्पर चदकर और प्रमुक्त कर्यपर पैर रखकर दर्धन करने लगी। पीछ छड़े हुए गोविन्दन उत्ते ऐसा करनेस्र मैर रखकर दर्धन करने लगी। पीछ छड़े हुए गोविन्दन उत्ते ऐसा करनेस्र मेर दर्धनमुखमें विष्य सत्त हालो, इसे ययेष्ट दर्धन करने दं।

गोविन्दके कहनेपर पृष्ट बुद्धा माता अंद्वीय उत्तरकर मधुँके पादपर्यों में पहकर पुनः पुनः प्रणान करती हुई अपने अपराधके छिये छमा याचना करने लगी। प्रभुने गंदगद कण्डरे कहा—'मातेक्यी। जंगवाय-जीके दर्शनों के छिये उन्हें जैसी विकल्खा है ऐसी विकल्दा जंगवायकी ने मुद्दे नहीं हो। मेरे जीवनको धिकार है। जननेनी! दुम्हारी ऐसी एकामताको कीटि-कीटि धन्यंबाद है। उनने मेरे कन्येपर पर रखा और उन्हें इसका पता भी नहीं।' इतना कहते-कंदि प्रमु फिर हदन करने रो । भागवरिक्य' हो जानेरी स्वप्रका भाग जांचा रहा और अब जगवामार्जीक विहासनेपर 'उन्हें सुमद्रा बंदेशमर्थोहत जगवामार्जीक दर्शन होने छमे। इससे महामधुकी कुरुकेन्नका भाग उदित हुआ। जम प्रस्पके स्नानके समय श्रीकृष्णजी अपने परिवारके छहित गोपिकाओं-की भिले ये। इससे सिक्ष होकर प्रमु अपने वासस्थानपर छीट आये।

अव उनकी दशा परम कातर विरहिणोकी-सी हो गयी । ये उदास मनसे नखोंसे भूमिको कुरेदते हुए विपण्णवदन होकर अश्रु बहाने लगे और अपनेको बार-बार धिकारने छगे। इसी प्रकार दिन बीताः शाम हुई। अॅथेरा हा गया और रात्रि हो गयी । प्रमुके मावमें कोई परिवर्तन नहीं । यही जन्माद, यही बेकली, वही विरह-वेदना उन्हें रह-रहकर व्यपित करने लगी । राय रामानन्द आयेः खरूप गोस्वामीने मुन्दर-मुन्दर पद मुनायेः -ाय महाशयने कथा कही । कुछ भी धीरज न बँघा । व्हाय ! ईयाम ! द्रम किथर गये ! मुझ दु:खिनी अवलाको मँझधारमें ही लोड़ गये। हाप ! मेरे भाग्यको धिकार है, जो अपने प्राणवल्लमको पाकर भी मैने फिर गेंबा दिया। अब कहाँ जाऊँ ! कैंसे करूँ ! किससे कहूँ, कोई सुननेवाला भी तो नहीं । हाय ! लिटिते ! तू ही कुछ उपाय बता । ओ बहिन विशासि ! अरी, तू ही मुझे घीरज वेंघा । मैना ! मर जाऊँगी । प्यारेके दिना मैं प्राण धारण नहीं कर एकती । जोगिन बन जाऊँगी । घर-घर अलख जगाऊँगी, नरिंहा लेकर बजाऊँगी। तनमें ममृत रमाऊँगी। में मारी मारी किरूँगी। किसीकी भी न सुन्गा। या तो प्यारेके सार्व जीकाँगी या आसमघात करके मलँगी ! हाय ! निर्देयी ! ओ निष्दुर श्वाम ! तुम कहाँ चले गये !' वसः इसी प्रकार प्रलाप करने लगे । रामानन्दजी आधी रात्रि होनेपर गम्मीरा मन्दिरमें प्रभुको सुलाकर चले गये। खरूप गोखायी वहीं गोविन्दके समीप ही पड़ रहे। महाप्रमु जोरोंसे बढ़े ही करणखरमें भगवान्के इन नामोंका उचारण कर रहे थे-

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुसरे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

- इन नामोंकी सुमपुर गूँच गोविन्द और ख़ल्ल गोखामीके कार्नीमें मर गयी | वे इन नामोंकी सुनवे-सुनवे ही वो यथे | किन्द्र प्रमुक्ती ऑलॉ-मे नींद ऋहाँ, उनकी वो प्रायः समी रार्ते हा नायं | हा प्यारे ! करते-करते





ही बीतती थीं। योही देरमें स्वरूप गोस्वामीकी आँखें खुटी तो उन्हें
प्रभुक्त दान्द सुनायी नहीं दिया। सन्देह होनेते वे उठे, गम्मीराम जाकर
देखा, प्रभु नहीं हैं। मानो उनके हृदयमें किसीन वज मार दिया हो।
अस्त-व्यस्तमावते उन्होंने दीपकं अव्याया। गोविन्दको जगाया। दोनों
ही उस विशाल भवनके कोने-कोनेमे कोज करने छो, किन्दु प्रभुका
कहीं पता ही नहीं। सभी ध्यवहाये से इसर-उधर भागने छगे। गोविन्दके
साथ वे सीधे मन्दिरकी ओर गये, वहाँ जाकर क्या देखते हैं। सिहहारके
समीप एक मैले स्थानमें प्रभु पहें हैं। उनकी आकृति विचित्र हो गयी
थी। उनका शरीर खूब लंबा पड़ा था। हाथ पैर तथा सभी स्थानोंकी
सन्ध्यों विलक्ष्यल खुल गयी थीं। मानो किसीने हुटी हांहुयों छकर नर्मके
खोलमें भर दी हो। शरीर अस्त-व्यस्त पड़ा था। खास-प्रभासकी गांत
एकदम बंद थी। कथिराज गोरवामीने वर्णन किया है—

प्रभु पदि आछेन दीर्घ हाते पाँच छय।

अचेतन देह माझाय बास माहि बय ॥
पक-पक हस्त-पाद-दीर्घ तिन हात ।
अस्य, प्रीधीभन, बमें आडे मान्र तात ॥
हस्त, पाद, प्रीवा, कटि, अस्य-संधि पत ।
पक-पक वितस्ति भिन्न हस्या छ तत ॥
वर्ममान उपरे, संधि आडे दीर्घ हस्या ।
हु, सिंवत हेळां सबे प्रशुरे देखिया ॥
ग्रुखे काळा-फेन प्रशुर उत्तान-मयन ।
विसेवा सक्ळ मफेर देह छाड़े प्रान ॥
अ

प्रभु पाँच-छ: हाथ छने पड़े हुए थे, देह अनेतन थी, नासिकासे
 श्रास नहीं बह, रहा था, धक-पक दाय-पैर होन-तीन हाथ छने हो । नये थे,

#### श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

१५६

अर्थ रषष्ट है। मर्जीने समझा प्रमुक्ते प्राण शरीर छोड़कर चक्ने गये। तव रयरूप गांस्वामीने जोरींसे प्रमुक्ते कार्नोमें कृष्णनामकी ध्वनि की। उस सुमधुर और कर्णाप्रय ध्वनिको सुनकर प्रमुक्ते कुछ-कुछ बाह्य छान-सा होने त्या। ये एक साथ ही चीककर पहिर बोल्ट १हिर बोल्ट कहते हुए उठ बैठे। प्रमुक्ते उठनेपर धीर-धीर अध्ययोंकी सन्धियों अपने आप सुड्ने लगीं।

र्श्वागोरवामी स्पुनायदासजी वहीं ये, उन्होंने अपनी ऑसोंसे प्रभुक्ती यह दशा देखी होगी । उन्होंने अपने 'वैतन्यस्तवकल्पास' नामक ग्रन्थमें इस घटनाका यों वर्णन किया है—

क्षविन्मश्रावासे ध्रवपिश्वतस्योद्देशकर्दाः स्व्याविद्वतस्योद्देशकर्दाः श्रवपदीः । श्रवपदीः ।

किसी समय काशी मिश्रके मयनमें औक्षण्यावरह उत्पन्न होनेपर मुमुक्ती सन्विपों दीली पड़ जानेसे हास वेर हवे हो गये है। प्रियोगर ममुक्ती सन्विपों दीली पड़ जानेसे हास वेर हवे हो गये है। प्रियोगर काकुस्वरसे, गद्धर वचनोंसे जोरीके साथ करन करते करते करे मदर्म मतवाल हों। वे ही श्रीगीराङ्ग हमारे हर्यमें उदित होकर हमें मदर्म मतवाल बना रहे हैं। उन हृदयमें उदित होकर मतवाल बनानेसाल श्रीगीराङ्ग अग्रेर मदमन सने श्रीरानायदास्त्रीके वरणोंमें हमारा साइङ्ग प्रणाम है।

हिंदुचोती सभी सिन्धाँ जलन-जल्म हो गयी थी, वेजल उर्गर वर्गन्दी-पर्म नदा हुन्न था। हाम, पेर, श्रीमा और वर्ट हिंदुबोंके और एक-एक मिन्सिन जल्म-जल्म हो गर्ने थे। उत्पर वर्गमान्द्र स, सिन्ध बंदी गर्मी थी। महामुक्ती देसी दद्या देखकर सभी कि प्रतिक हुन्सी हो गर्मे। उनके मुख्ये कार और केन वह रहा था, नेव क्ष्मिक हुन्दिर्गि देनिकी देसी दसा देखकर सम्बन्धि शाम ग्रारीस्को परिलागण्येरके आर्थ किमी। ३० छिना मान

### गोवर्घनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन मीछा है सदक्ति रिशकस्य

दये गोष्ठे गोवर्धनगिरिपति छोकितुमितः। वजनसारियुक्तवा प्रमद इवं धावसवधते गणीः स्थेनीराही वट्य सत्यन्तां सदयति ॥

( बैसन्यस्तवकस्पवधः )

महाप्रभुकी अब प्रायः तीन दशाएँ देखी जाती धी-अन्तर्दशाः अर्पवासदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें वे गोपीभावसे या राधा-

भावरे श्रीकृष्णके विरहमें। मिलनमें भाँति-भाँतिक प्रलाप किया करते थे। अर्धबाह्यदद्यामें अपनेको कुछ-कुछ समझने छगते और अब घोडी देर

पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग मक्तॉको मुनाते थे और उस भावके बदलनेके कारण पश्चाचाप प्रकट करते हुए रुदन भी करते श्रोरघुनाथदास गीखामी कहते हैं—नीकायकके .निकट समुद्रकी

बालकाके चटकपर्वतको देखकर गीवर्धनके अमसे भी गिरिराज, गोवर्धनके दर्शन

करूँगा' देसा कहकर महाप्रमु उस जोर दौड़ने छमे । अपने सभी विरक्त वैध्यवी-

से वेष्टित वही गौराङ्ग हमारे हृदयमें खदित होकर हमें पागल बना रहे हैं ।

### १५६ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली सण्ड ५

अर्थ स्पष्ट है, भक्तीने समक्षा प्रमुक्ते प्राण शरीर छोड़कर चले गये । तब रवरूप गोस्वामीने जोरोंसे प्रमुक्ते कार्नोमें कृष्णनामकी च्विन की । उस सुमधुर.और कर्णाप्रय घ्विनको सुनकर प्रमुक्तो कुळ-कुळ बास भान-सा होने रूगा । ये एक साथ ही चींककर 'हरि बोळ' 'हरि बोल' कहते हुए उठ बैठे । प्रमुक्त उठनेपर धीरे-धीरे अस्थियोंकी सन्धियों जपने आप जुड़ने रुगी ।

श्रीगोस्यामी रघुनाधदाखनी वहीं थे, उन्होंने अपनी ऑसोरें प्रमुक्षी यह दशा देखी होगी । उन्होंने अपने 'वैतन्यस्तवकस्पर्ध' नामक प्रन्यमें हम घटनाका यों वर्णन किया है---

> क्षचिनिमश्रावासे व्यवपतिष्ठतस्योक्षिरहा च्छल्ल्यस्यस्यन्यसम्बद्धस्य अवपदीः। लुक्त भूमी काका विकल्पीकलं गद्गद्यचा

छुड्य सुमा काछा स्वक्छावक्छ गर्भववन्य रुत्रम्च्छ्रोगोराङ्को, इदय इदयन्या, मदयित ॥ किसी समय कादी मिश्रके भवनमे श्रीकृष्णविरह् उत्पन्न होनेप

किली तमय काटी मिश्रके मवनमें श्रीकृष्णविरह उत्पन्न होनेगर मुश्री बन्धियों दीली पड़ जानेते हामनैर लंबे हो गये थे। प्रियमिय काकुस्वरले, गहद बचनोंचे जोरोंके वाय कहन करते करते लोट-मेट होने लगे, वे ही श्रीभीराङ्ग हमारे हृदयमें उदित होकर हमें सदमें मतपाल मना रहे हैं। उन हृदयमें उदित होकर मतवाले बनानेवाले श्रीभीराङ्गके और मदमच यो श्रीरिश्चनायदासजीके वरणींमें हमारा बारोंक श्रीभीराङ्गके और मदमच यो श्रीरिश्चनायदासजीके वरणींमें हमारा बारोंक प्रणाम है।

हिंदुनोंनी सभी सम्पर्यों जठम-जड़ना हो गयी थीं, केनक उरर समें स्थाप वर्म वरा हुआ था। हाम, वैर. शीर्य और वरिट हिंद्रीके और ठठ-वर मितान जठम-जड़ना हो गर्म है। उत्पर प्रमाण वर्ष होने की हो। उत्पर प्रमाण वर्ष होने की हो। गर्म भाग मात्रमुखी एसी दशा देखकर सम्पर्य वर्ष होने की गर्म । परामुखी एसी दशा देखकर सम्पर्य वर्ष होने हो। गर्म । उनके सुखते अर और फैन वह रहा हो। उत्पर दशकर मात्रीके प्राप्त अरिट्यों परिचली देशी दशा देखकर मात्रीके हान अरिट्यों परिचली देशी दशा देखकर मात्रीके प्राप्त अरिट्यों परिचली देशी दशा देखकर मात्रीके प्राप्त अरिट्यों परिचली देशी दशा देखकर मात्रीके प्राप्त अरिट्यों परिचली देशी दशा हो। देखकर मात्रीके प्राप्त अरिट्यों परिचली हो। हो। हो। हो।

### गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन मीळाडे बरकमिरिराजस्य

हये गोध्डे गोवर्धनमिरिपति छोवितुमितः। वजनसीर्यक्ता मसद इस धावस्रवस्ते

गणैः स्वेगौराङ्गो हृद्य हृदयम्मा मद्यति।।क्ष ( चैतन्यस्तवश्रस्पष्टशः ) महाप्रमुकी अब प्रायः तीन दशाएँ देखी जाती थी--अन्तर्दशाः अर्घपाद्यदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें वे गोपीभावसे या राधा-

भावते श्रीकृष्णके विरहमें, मिलनमें भाँति-भाँतिके प्रलाप किया करते थे। अर्थवाद्यदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझने छगते और अब धोड़ी देर पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग मक्तोंको सुनाते थे और उस मावके बदलनेके कारण पश्चासाप प्रकट करते हुए ६दन भी करते

श्रोरप्रनाथदास गोखामी कहते है—नीकाचलके निकट समदर्का बालुकाके चटकपर्वतको देखकर गोवर्धनके समसे यी गिरिराज गोवर्धनके दर्शन करूँगा' ऐसा कदकर महाप्रमु उस जोर दौहने छगे । अपने सभी दिरक्त वैष्णवी-

से मेरित वही गौराङ्ग हमारे हृदयमें बदित होकर हमें पागल बना रहे हैं।

थे । बाह्यदरामे खूब अच्छी--मली बातें करते थे और सभी भक्तोंका यथायोग्य सत्कार करते, बड़ोंको प्रणाम करते। छोटोंकी कुशल पूछते। इस प्रकार उनकी तीन ही दशाएँ मर्कोंको देखनेम आती यीं। तीसरी दशामें तो ये बहुत ही कम कमी-कमी आते थे। नहीं तो सदा अन्तर्दशाया अर्घनाह्यदरामि ही मन रहते थे । स्नान, शयन, भोजन और पुरुरोत्तम-दर्शन, ये तो दारीरके स्वभाषानुसार स्वतः ही सम्पन्न होते रहते थे । अर्ध-बाह्यदद्यामे भी इन कामोंमें कोई विज्ञ नहीं होता था। प्रायः उनका अधिकाश समय रोनेमें और प्रखापमें ही बीतता था । रोनेके कारण ऑखें सदा भदी-सी रहती थीं, निरन्तरकी अथुधाराके कारण उनका पक्षःस्थल सदा भीगा ही रहता था। अश्रुजॉकी धारा बहनेसे कपोलॉपर कुछ हरूकी सी पपड़ी यह गयी थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था। रामानन्द राय और खरूपदामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे । विरहकी वेदनामे इन्हें ही खिलता और विशाखा समझकर तथा इनके गलेसे लिपट-कर वे अपने दुःखकी कुछ शान्त करते थे । खरूप गोखामीके कोकिल-कृजित कण्डसे कविता अवण करके वे परमानन्द सुखका अनुमव करते थे । उनका विरह उन प्रेममयी पदाविख्योंके अवणते जितना ही अधिक यदता था। उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती थी और वे उठकर बृत्य करने स्थाने थे।

एक दिन महामधु समुद्रकी ओर जा रहे थे, दूरते ही उन्हें बाउकाका चटक नामक पहाइ-सा दीखा । वस फिर बचा था, जोरॉकी हुंकार मारते हुए आप उसे ही गोवर्चन समझकर उसी ओर दौहे । इनकी अद्भुत हुंकारको सुनकर जो भी मक जैसे बैठा था, वह बैसे ही इनके पीछे दौहा । फिन्तु मला, ये किसके हाथ आनेवाले से ! बाउकी आंति आवश्यक होंकिक साथ उद्दे चले जा रहे थे। उस समय इनके सम्पूर्ण शरीरमें कमी साधिक विकार उत्पन्न हो गये थे। वहीं ही विचित्र और अन्तर्षे दशा यी । कविराज गोखामीने अपनी मार्मिक लेखनीये वडी ही ओजसिनी मार्गामें इनकी 'दशाका वर्णन किया है । उन्हेंकि शन्दोंमें मुनिये—

प्रति रोमक्ष् मास प्रणेर आकार।

तार उपरे रोमोद्गम कदंव प्रकार ॥

प्रतिरोमे प्रस्वेद पढ़े रुधिरेर धार।

कंड धर्षर, नाहि बर्णेर उचार॥

पुरे नेन्ने भरि, अध्नु बहुये अगार।

समुद्रे मिलिका येन गंगा-यमुना धार॥

दैवर्ण शंक प्राय, स्वेद हेळ अंग।

सवे कंच उठे येन समुद्रे तरंग॥

अपाँत् पार्लेक रोमक्त मानो मावका फोड़ा ही यन गया है, जनके जगर रोम देते दीखती हैं जैसे कदम्बकी किटवाँ। प्रत्येक रोमक्त्रपर रक्तकी भारके बमान पत्नीना वह रहा है। कण्ठ घर्षर हान्द कर रहा है। एक मी वर्ण स्वष्ट सुनायी नहीं देता। दोनों नेत्रोंमेंसे अपार अशुजांकी दो धाराएँ वह रही हैं मानो शङ्कार्जा और यमुनाजी मिळनेके लिये समुक्तकी और जा रही हों। वैवर्णके कारण मुख्य संखके समान खकेदन्धा पड़ गया है। सरीर पद्मीनेंसे ल्याय हो गया है।

ऐसी दशा होनेपर प्रमु और आगे न बंद सके । वे यर यर कॉवरे हुए एकदम भूमिपर गिर पड़े। गोविन्द पीछे दौड़ा आ रहा या, उसने प्रमुको हम दशामें पड़ा हुआ देखकर उनके मुखमें जल हाला और अपने यस्रसे बायु करने लगा। इतनेमें ही जगदानन्द पण्डित, गदाधर गोस्वामी, रमाई, नदाई तथा स्वरूपदामोदर-आदि भक्त पहुँच गये।

प्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर समीको परम विसाव हुआ। समी प्रभुको चारों ओरसे घेरकर उचस्वरसे संबीतंन करने लगे। अब प्रभुको कुछ-कुछ होरा आया । वे हुंकार मारकर उठ वैठे और अपने चारों ओर भूते से, भटके से, कुछ गैवाये से इधर-उघर देखने लगे। और म्बरूप-गोस्वामीधे रोते-रोते कहने लगे-'अरे ! हमें यहाँ कौन ले आया ! गोवर्धन-परते यहाँ हमें कीन उठा लावा ! अहा ! वह कैसी दिव्य छटा थी। गोवर्धनकी नीरच निकुञ्जमें नन्दलालने अपनी वही वाँसकी वंशी बजापी। उसकी मीठी ध्यनि सुनकर में मी उसी ओर उठ धायी। राधारानी भी अपनी सली-सहेलियोंके साथ उसी स्थानपर आर्थी । अहा ! उस साँवरेकी कैसी सुन्दर मन्द मुखकान थीं ! उसकी हैंसीमें जांदू था । सभी गोपिकाएँ अकी-सी, जकी-सी, भूटी-सी, भटकी-सी, उसीको लक्ष्य करके दौड़ी आ रही यी । सहसा यह सॉवला अपनी सर्वश्रेष्ठ सली श्रीराधिकाजीको साथ लेकर न जाने किथर चला गया । तब क्या हुआ कुछ पता नहीं। यहाँ मुझे कौन, उठा लाया १º इतना कहकर प्रमु बड़े ही जोरोंसे हा कृष्ण ! हा प्राणवल्लम ! हा दृदयरमण ! कहकर जोरोंसे रुदन करने लगे ।

प्रभुकी इच अद्भुत दशका समाचार सुनकर श्रीपरमानन्दनी पुरी और मझानन्दनी भारती भी दौड़े आये ! अब प्रमुकी एकदम बात दशा हो गयी थी, अतः उन्होंने अदापूर्वक इन दोनों पूज्य संन्यासियोंको प्रणाम किया और संकोचके साथ कहने स्मे—'आपने क्यों कह किया ! स्पर्ध ही इतनी दूर आये !'

पुरी गोम्यामांने हँसकर कहा-एहम भी चले आये कि चलकर सुम्हारा तृत्व ही देखें।

इतना सुनते ही प्रमु लिखितचे हो गये। मकहन्द महामधुको साथ लेकर उनके निवासस्थानपर आये

## श्रीकृष्णान्वेपण

पयोगश्चेस्तीरे <u>सुदुर्वृत्र्यारण्यसारणजनित्रप्रेमविवकाः</u>

कृष्णावृत्तिप्रव**छरंस**नो

स्फुरदुपवनाक्षीकलनया

अक्तिरसिकः

स चैतन्यः कि से पुनरिष हशीर्यास्यति पदम्॥ (स्त॰ मा॰ १ चैतन्याष्ट्रक ६)

महाप्रमु एक दिन समुद्रकी ओर ब्वान करनेके निमित्त जा रहे थे ।

दूरसे ही समुद्रतटकी श्रीभाको देखकर ने मुग्ध हो गये। ने खड़े होकर

 समुद्रनटके सुन्दर उपवनको देखकर प्रमुको गर-वार वृन्दावनकी निभृत निकृत याद जाने लगी । उस अनुषम जर्ण्यके सर्णमात्रसे ही प्रमु प्रेमविवश

हो गरे । उन भक्तिरसिक श्रीगौराङ्गको चञ्चल रसना निरन्तर 'कृष्ण-कृष्ण' इन

होंगे क्या है

नामीकी आवृत्ति करने लगी । ऐसे वें श्रीगौराह किर कभी हमारे दृष्टिगीचर

आश्चाचतन्य-चारतायला जण्ड

उस अद्भुत छटाको निहारने लगे । अनन्त जलसारीसे पूर्ण सरितापति सागर अपने नीलरङ्गके जलसे अटरोलियाँ करता हुआ कुछ गम्भीर-सा शन्द कर रहा है। समुद्रके किनारेषर खजूर, ताइ, नारियल और अन्य पिविध प्रकारके केंचे-केंचे युध अपने हंचे-हंवे पहावरूपी द्वार्योंसे पिंग्नोंको अपनी ओर बुलाने रहे हैं । वृक्षोंके अङ्गोंका बोराँमे आलिङ्गन किये हुए उनकी प्राणप्यारी लताएँ धीरे-धीरे अपने कोमल करोंको हिला-हिलाकर संदेतने उन्हें कुछ समझा रही हैं। नीचे एक प्रकारको नीली-नीली घास अपने हरे-पीले-टाल तथा माँति-माँतिक रंगवाले पुष्पांसे उस षन्यस्यतीकी द्योमाको और मी अधिक बढ़ाये हुए है। मानी श्रीकृष्णकी गोपियोंके साथ होनेवाली रासकीड़ाके निमित्त नीले रङ्गके विविध चित्रोंसे चित्रित कालीन यिछ रही हो । महाप्रमु उस मनमोहिनी दिव्य छटाकी देग्यकर आत्मविस्मृत-से बन गये । वे अपनेको प्रत्यक्ष श्रीवृन्दायनमें ही खड़ा हुआ समझने लगे। समुद्रका नीखा जल उन्हें यमुनाजल ही दिखायी देने लगा । उस कीड़ाखलीमें सखियोंके साथ श्रीकृष्णकों कीड़ा करते न देखकर उन्हें सबमें भगवान्के अन्तर्धान होनेकी लीला सरण हो उठी । यसः पितः क्या थाः, लगे वृक्षांस श्रीकृष्णका पता पूछने । ये अपनेको गोपी समझकर पृथ्वीके समीप जाकर बढ़े ही करणखरमें उन्हें

सम्योधन करके पूछने लगे--हे कदम्य ! हे निम्य ! अंग ! वर्गे रहे भीन गरि । हे बर ! उत्तम सुरंग बीर बहु तुम इत उत रुहि॥ हे असोक ! हरि-सोक छोकमान पियहि बतायहु।

भहो पनस ! सुम सरस मरत-तिय अभिय पियावहु ॥

इतना बहकर फिर आप ही-आप कहने रुगे----धरी संखियो ! ये पुरुष जातिके दक्ष तो उस साँवलेके संगी-सायी ही हैं। पुरुर जाति तो निर्दर्श होनी है। ये परायी पीरको क्या जाने। चलो, स्ताओंसे पूछें। स्त्री-जाति होनेसे उनका चित्त दयामय और कोमल होता है, वे हमें अवश्य ही प्यारेका पता बतावेगी। स्ति ! इन स्ताओंसे तो पूछो। देखें, वे क्या कहती हैं !' यह कहकर आप स्ताओंको सम्बोधन करके उसी प्रकार अधु-विमोचन करते हुए यहाद कण्ठसे कहणाके साथ पूछने स्रो---

> ह मारुति ! हे जाति ! ज्यके ! सुनि हित दे चित । मान-हरन मन-हरन छारु गिरिधरम छत्ते हा ॥ हे केतकि ! हतर्ने कितहूँ चितवे पिय रूसे । के नैंदनन्दन मन्द सुसुकि तुमरे मन सूसे॥

फिर स्वतः ही फहने लगी—'अरी सिंपयों ! ये तो फुछ भी उत्तर नहीं देतीं । चले, किसी ओरसे ही पूछें !' यह कहकर आगे यहने लगे ! आगे फलेंके भारते नवे हुए यहुतने हुद्ध दिलायी दिये । उन्हें देखकर फहने लगे—'स्वरि ! ये कुछ तो अन्य प्रशांकी मौति निर्देयी नहीं कान पहते । देखों, सम्पत्तिशाली होकर भी फितने नम हैं ! इन्होंने इभरसे कानेवाछ प्यारेका अवस्य ही सत्कार किया होगा । क्योंकि जो सम्पत्ति पाकर भी सम्म होते हैं, उन्हें कैसा भी अतिथि क्यों न हो, प्राणीये भी अधिक दिस होता है । इनते प्यारेका पता अवस्य लग जायेगा । हाँ, तो में ही पूछती हूँ !' यह कहकर वे कुधींते कहने लगे—

> है मुक्तफळ ! बेल धरे सुकाफळ माळा। .देखें नैन-विसाल मोहन नॅदके खाला ॥ है मन्द्रार ! उदार वीर करबीर ! महामति। देखे कहुँ बळबीर धीर, मन-हरन धीर-गति॥

फिर चन्दनकी और देखकर कहने छंगे—प्यह विना ही मॉगे सबको सीवछ्वा और सुगन्ध प्रदान करता है। यह हमारे उत्तर अवस्य दया करेगा। इसछिये कहते हैं— \$28

## थीर्थाचैतम्य-चरितावली खण्ड ५

हे चन्दन ! दुखशन्दन ! सबकी बरन जुहाबह । मेंदनन्दन, जनबन्दन, चन्दन ! हमहि बतावह ॥

फिर पुष्पोंसे फूटी हुई ल्वाओंकी ओर देखकर मानो अपने सामकी सिवयांसे कह रहे हैं---

पूछी री इन छतनि फुछि रहिं फुछिन जोई। सन्दर पियके परस बिना अस फूछ न होई॥

प्यारी सन्तियो ! अवस्य ही प्यारेने अपनी विय संखीको प्रसन्न करनेक निमित्त इनपरवे पुत्र तोड़े हैं, तभी तो ये इतनी प्रवन्न हैं।

प्यारेके स्पर्न विना इतनी प्रमन्नता आ ही नहीं सकती । यह कहकर आप उनकी ओर हाथ उठा-उठाकर कहने स्वे-

हे चम्पक 🎚 हे छुत्तम 🖁 नुग्हें छवि सबसी न्यारी। र्नेक बताय जु देह जहाँ हरि कुँब-विहारी॥

इतनेमें ही कुछ मृग उधरते दौहते हुए आ निकले । उन्हें देख-देखकर जस्दी कहने छगे-

हे सिवि ! हे सृगवध् ! इन्हें किन प्छडु अनुसरि ।

बद्ददे इनके नेन अवहिं कहें रोने हैं हरि ॥

हे तुरुसी !, कल्यानि ! सदा गोधिँद-पद-प्यारी।
पर्यो न कही तुम नन्द-सुवन सों विया हमारी॥
इतना फहकर आप जोरींसे समुद्रकी ओर दौड़ने छगे और समुद्रके
जलको पमना समझकर कहने छो---

हे जमुना ! सब जानि वृक्ति तुम हटहिं गहत ही । जी जल जग उदार ताडि तम प्रकट बहुत हो।। थोड़ी देरमें उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों कामदेवोंके सीन्दर्यकी फीका बनानेवाले श्रीकृष्ण कदम्बके नीचे खडे भरती बजा रहे हैं। उन्हें देखते ही प्रभु उनकी ओर जल्दीने दौड़े । बीचमें ही मुखाँ आनेने भेदोरा होकर गिर पड़े । उसी समय राय रामानस्द, स्वरूप गोखामी, गंकर, गदाधर पण्डित और जगदानन्द आदि वहाँ आ पहेंचे । प्रभु अब अभेगाह्य दशामे थे । वे ऑखें फाइ-फाइकर चारों ओर कृष्णकी खोज कर रहे थे और खरूप गोखामीके गलेको पकड़कर रोते-रांते कह रहे थे---'अभी ता थे, अभी इसो क्षण तो मैंने उनके दर्शन किये थे। इतनी ही देरमें वे मुझे उगकर कहाँ चले गये। मैं अब प्राण धारण न करूँगी। प्योरेके विरहमें मर जाऊँगी । हाय ! दुर्भाग्य भेरा पीछा नहीं छोड़ता । पाये हुएको भी में गैंचा बैठी । राय रामानन्दजी भाँति-भाँतिकी कषाएँ कहने लगे । स्वरूप गोखामीने प्रभने कोई पद गानेके लिये कहा । म्बरूप ग्रांखामी अपनी असी परानी सरीली तानसे गीतगोविन्दके इस पदको गाने टगे--

> स्रक्षितस्वञ्चलताथरिशीलनकोमलमलयसमीरे । मनुकरनिकरकरियतकोकिलकृत्वितसुञ्जर्ज्ञारे ॥ विज्ञरति हाँगिडि सरसवसन्ते ।

नृत्यति युवतिजनेन समं सन्ति विरद्विजनस्य दुरन्ते ॥ 1 ॥

दम्मद्रभद्दमभगेरवापविष्ववय्जनजनित्वविद्याये ।

श्रालकुळसङ्गळसुमसम्द्रित्वाकुळवकुळळळात्यार।

इत वदको सुनते ही प्रमुके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग पङ्कने टगे । वे किर हिलाते हुए कहने टगे । चे किर हिलाते हुए कहने टगे — अहा, विदर्शत हिरिह सरस्वकरते ? डीक है।
स्वरूप आगो सुनाओ । मेरे कृणीमें इह अस्तको सुआ दो । तुम
सुप वर्षो हो गये ! इस अनुपम रखे मेरे हृदयको भर दो, कार्नोमें
होकर पहने टगे । और कहो, और कहो | आगो सुनाओ। फिर वरा

हुआ । स्वरूप पदको आगे गाने लगे---

सृगमदारीरसर स्रस्तवाधदनवर्षक्रमध्यतमार्कः ।
युवन्नहदयविद्वारणममसिजनवर्षक्रमध्यतमार्कः ।
सदनमहायविक्वनव्यव्यक्तर्यक्रम्यविकार्वः ।
मिलितशिक्वीमुख्याटक्रयदक्रमस्यत्याविकार्वः ॥ ॥
महाममुने कहा—'अहा चन्य हैं। रक्ते मतः आरो यदो । हाँ
'स्मर्त्यायिकारे टीफ हैं, फिर १' खरूर ग्रोखारी गाने क्ये

विराक्षित्रकाञ्चित्रवाद्यक्षाक्रमतरमवरणक्रवहासः । विराहिनकुम्तनकुम्तसुखाकृतिकेतिकदम्मृतितादी॥५॥ मापविकापरिमक्किकेते नवभाकिताविश्वरान्यौ । स्रामिमनसामिष् सोहनकारिणि तरमाकारणक्रयौधर्॥

महाप्रमु कहने छ्यो---धव्य धन्य, 'अकारणवन्यी' सचमुच वयन युवक-युवविरोंका अञ्चलिम सस्त है। जागे कहो, आगे'---स्वरूप उची सर्गे महा होकर गाने ख्ये---

> रफुरद्शिमुक्तकतापरिरम्भणमुकुछितपुर्खकितच्ते । वृन्दावनविपिने परिसरपरियतयमुनाजळपूरो ॥७॥

#### थीकृष्णान्धेयण

श्रीजयदेवभणितमिद्मुद्यतिहरिचरणस्मृतिसारम्। सरसवसन्तसमयवनवर्णनमनुगतमदनविकारम्॥८॥

महाप्रमु रह पदको सुनते ही ज्यंत करने छमे । उन्हें फ्रि. आत्म-विस्मृति हो गयी । वे वार-बार स्वरूप गोरवामीका हाय फहकर उनसे पुनः-पुनः पद-पाठ करोका आमह कर रहे थे । ममुकी ऐसी उनमकावसा-मो देखकर सभी विस्मृतन्ते वन गये । स्वरूप गोरवामी प्रमुकी ऐसी द्या देखकर पद गाना नहीं चाहते थे, ममु उनसे बार-बार आप्रद कर रहे थे । जैसे-तैसे रामानन्दजीने उन्हें बिठाबा, उनके कार जल छिड़का और वे अपने बखसे यासु करने छमे । ममुकी कुछ-कुछ चेत हुआ। तम राय महाश्य सभी भक्तोंक साथ प्रमुकी खुद्रतरुपर ले गये । यहाँ जाफर सबने प्रमुकी कान करावा । साम कराके सभी भक्त प्रमुकी उनके नियाससानपर ले गये । अब प्रमुकी कुछ-कुछ बाह्य शान हुआ। तब सभी मक्त अने-अपने घरोंको चले गये ।



### उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति

अनुद्धाट्य द्वारत्रयमुरु च मिचित्रयमहो विछङ्घयोच्यः काछिङ्गिकसुरमिमप्ये निपतितः। तन्यत्संक्रोचात् कमठ इव ऋष्णोरुविरद्दा-द्विराजन् गीराङ्गो हृदय उदयनमां मद्यति॥ङ

( बैत॰ स्त॰ कलहर )

महामभुक्ती दिव्योग्मादायस्या युद्दी हो अद्भुत यी । उन्हें हारीरकां
ही जय होश नहीं था, तुत्र शरीरको स्वस्य रखनेकी परवा तो रह ही
क्षेत्रे सकतो है ! अपनेको शरीरसे एकदम प्रयक्त समझकर सभी चेशाएँ
किया करते थे । उनको हृदयको हिला देनेवालो अपूर्व यातिको सुनगर
ही हम शरीराध्याविकों तो राँगाट खड़े हो जाते हैं । क्या एक शरीरधरारी माणी इस मकार शरीरकी सुधि मुख्यकर ऐसे भयहरू न्यायार कर
सकता है, कितक अवजुते हो भय मान्द्रम युक्त हो, किन्तु चैतन्यदेयने
तो ये सभी चेशाएँ को भी और औरसुनायदास गोस्वामीन प्रत्यक्ष अपनी
ऑसींसे उन्हें देखा था । हतनेपर भी कोई अविश्वास करे तो करता रहे ।
महामसुकी गम्मीराक्षी दशा वर्णन करते हुए क्विराज गोस्वामी कहते हैं—

गम्मीरा-भितरे राग्ने नाहि निदा-छव,

भित्ते मुख-शिर धपे क्षत हय सब । तीन द्वारे कपाट प्रभु वायेन बाहिरे, कमू सिंहडारे पर्द, कभू सिन्धु नीरे॥

शोरपुताब गोलाकी चहते हैं—क्ट इच तीनी हारीके बिना छोने हा और तीनी परक्षेत्राओं के शिकिकों ऑककर वो कुम्मिय्हर्ष पाण्ड इप रारित्कों संतीचके करण जन्मदावलामें बजुचकी ताह बनावे इच प्रकिद्देशीय गोनोंके बीचमें वा पड़े ये, वे हो गीराइ बेरे हर्यमें छटित होकर मुहे मदमच बना रहे हैं।

अर्थात् पामसीरा सन्दिरके मीतर महाप्रभु एक धणके लिये भी नहीं चोते थे। कमी मुख और सिरको दीवारींसे रगड़ने लगते। इस कारण रक्तकी घारा यहने लगतो और सम्पूर्ण मुख शत-विश्वत हो जाता। कभी हारोंके येद रहनेपर भी बाहर जा जाते, कभी चिंदहारपर जाकर पड़ रहते तो कभी समुद्रके जलमें ही जूद पड़ते। ये कैश दिलको दहला देनेबाला हृदबिवहारक वर्णन है।

कभी-कभी वहें ही कम्मालरमें जोरोंसे बदन करने छगते। उस क्रम्माक्रत्यको सुनकर पत्थर भी पसीचने छगते और दूध भी रोते हुए-में दिलापी पडते । ये यहे ही क्रम्मापूर्ण श्रन्टोंमें रोते-रोते कहते—

कहाँ भोर प्राणनाथ सुरक्षीवदम काहाँ कहाँ कहाँ वाओ प्रजेन्द्रनन्दन । काहारे कहिम, केवा आने भोर हुःख, अकेन्द्रनन्दन विना काटे भोर हुक ॥

्दाय ! भेरे प्राणनाथ कहाँ हैं ? जिनके सुख्यर मनोहर सुरही विराजमान है ऐसे मेरे मनमोहन सुरहीधर कहाँ हैं ? अरी, मैं नया कहाँ ? कहाँ को शिर में नया कहाँ ? कहाँ को हों या सकूँगा ? मैं अपनी विराह बेदनाको फिछसे कहूँ ? कहूँ भी तो मेरे तुःखको जानेगा ही कीन ? पराणी वीरको समझनेकी सामध्ये ही किसमें है ? उन प्यारे अजेन्द्रनन्दन प्राणचनके बिना मेरा हृदय पटा जा रहा है ! ? इस प्रकार के सदा तहफ़ते से रहते। मछन्यी जैसे को नहमें छरपटाली है। सिर कटनेपर

बदरेका निर जिस प्रकार योड़ी देरतक इधर-उधर स्टरपटाता-सा रहता है उसी प्रकार में दिन-रात स्टरपटाते रहते । रात्रिमे उनकी विरद-वैदना और भी अधिक बद जाती । उसी विदनामें वे स्थानको छोड़कर इधर-उधर माग जाते और जहाँ भी बेहीय होकर गिर पहते वृद्ध पहें रहते । एक दिनकी एक अद्युन घटना सुनिये— नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजी प्रमुको इरण-कया और निरहके पद सुनाते रहे । सुनाते-सुनाते अर्थरात्र हो गर्थरे । राय महादाय अपने घर चले गये, स्वरूप गोस्तामी अपनी कुटियामें पह रहे ।

यह तो इस पहले ही बता चुके हैं कि गोविन्दका महाप्रमुके प्रति वातक्त्य-माथ या । उसे प्रमुकी ऐसी दयनीय दशा अवस थी। जिस प्रकार एडा माता अपने एकमात्र पुत्रको पागल देलकर सदा उसके पोक्स में उद्दिम-दी रहती है। उसी प्रकार गोविन्द सदा उद्दिम बना रहता। प्रमुक्त कारण सदा सिक्स-सा वहा । यह प्रमुक्त छोड़ कर रहता। प्रमुक्त कारण सदा सिक्स-सा वहा। यह प्रमुक्त छोड़कर पर्वमर स्थाने कारण सदा सिक्स-सा वहा। यह प्रमुक्त छोड़कर पर्वमर भी इसर-उपर नहीं जाता। प्रमुक्त भीतर खुळाकर आप गम्मीराके दरवानेपर सोता। इसारे पाठकांसिंग बहुतीको अतुमत्र होगा कि किती पन्त्रका इजिन सदा धक्-धक् स्थल करता रहता है। सदा उसके पात रहनेवाले लोगोंके कानमें बहु सब्द मर जाता है। किर सोत-नाततेमें पह सब्द पाथा नहीं पहुँचाता, उसकी और प्यान ही नहीं जाता। उसके दिने भारी कोलाइकों भी नींद आ जाती है। स्मिर्म सहस यह वह सा पर दो लोगों के अपने चारों कोर उस सा नींद हो ला बातो है और अपने चारों जीर देखकर उस सब्देक है होनेकी तिज्ञाला करने लगते हैं। गोधिन्दका भी परी हाल था। महामश्च राजिमर जोरिस करणाकेसाय पुकारते रहते—

धीहरूण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारावण ! शस्देव !

ये शन्द गोविन्द्रके कार्नोमें भर गये थे, इसल्ये जब भी ये भंद हो जाते तभी उसकी नींद खुल जाती और यह प्रभुकी सोज करने लगता। स्वरूप गोलामी और शय महाशयके चले जानेनर प्रमु जोरींगे रोतेरोगे श्रीष्ट्रप्णके नार्मोका कींतन करते रहे। गोविन्द द्वारपर ही सो रहा या। रात्रिमें सहसा उसकी ऑवों अपने-आव ही सुल गर्मा। गोविन्द शंकित तो सदा बना ही रहता था। वह जल्दींसे उठकर बैठा हैं। गया: उसे प्रभुको आवाज नहीं सुनायी दी । घवड़ाया-मा काँपता हुआ वह गम्भीराके 'भीतर गया । जल्दीसे चक्रमक जलाकर उसने दीपकको जलाया । वहाँ उसने जो कुछ देला, उसे देलकर यह सत्र रह गया । महा-प्रमुका विस्तरा ज्यों-का-त्यों ही पड़ा है। महाप्रमु वहाँ नहीं हैं । गोपिन्दको मानो लालों विच्छुओंने एक साय काट लिया हो । उसने जोरींसे स्वरूप गोस्वामीको आवाज दी । गुसाई-गुसाई ! प्रख्य हो गयी, हाय, मेरा भाग्य फट गया । गुसाई ! जल्दी दौड़ो । महाप्रमुका कुछ पता नहीं ।' गोविन्दके करणाकन्दनको सुनकर खरूप गोस्वामी जरुदीसे उतरकर नीचे आये । दोनोंके हाथ काँप रहे थे । काँपते हुए हायाँचे उन्होंने उस विशास भवनके कोने-कोनेमें प्रमुको हुँदा। प्रमुका कुछ पता नहीं। उस किलेके समान भवनके तीन परकोटा थे। उनके तीनों दरवाजे ज्यों-के-त्यों ही यंद थे। अब मक्तोंको आश्चर्य इस बातका हुआ कि

मसु गये किघरछे। आकाशमेंसे उडकर तो कहीं चले नहीं गये। सम्भव है यहीं कहीं पड़े हों। घवड़ाया हुआ आदमी पागछ ही हो जाता है। घापळा गोविन्द सुईकी तरह जमीनमें हायसे टटोळ-टटोवकर प्रमुको हुँद्ने छगा । स्वरूप गोस्वामीने कुछ प्रेमकी मर्त्तनाके

साथ कहा-'गोविन्द! क्या त भी पागळ हो गया ! और ! महाप्रम फोई सुई तो हो ही नहीं गये जो इस तरह हायसे टटोल रहा है। जस्दीं में मंशाल जला । समुद्रतटपर चलें, सम्मव है वहीं पड़े होंगे ।

इस विचारको छोड़ दे कि किवाई बंद होनेपर वे बाहर कैसे गये। कैंसे भी गये हों, बाहर ही होंगे ।' कॉपते-कॉपते गोविन्दने जल्टीसे मशालमें तैल हाला। उसे दीपकवे जलकर वह स्वरूप गोरवामीके साथ जाने-को तैयार हुआ । जगदानन्द्र, वक्रेश्वर पण्डित: रघुनायदास आदि सभी भक्त मिळकर प्रभको खोजने चले । सबसे पहले प्रतिहरूमें ही प्रकृत खोजने के ।

श्रमंत्रये सिंहद्वारकी ही ओर सब चले। वहाँ उन्होंने यहुत्वसी मोटी मोटी सिंहद्वारकी ही ओर सब चले। वहाँ उन्होंने यहुत्वसी मोटी सिंहद्वा गीओंको खड़े देखा। पराव्य गोविन्द जोरोंछे निक्त्य उठा—पर्वी होंगे। फिक्सीने उसकी बातवर ध्यान नहीं दिया। मला गीओंके श्रीच्या प्रमु कहाँ, सब आये बढ़ने क्यो। किन्द्र विक्षित गोविन्द गीओंके सीतर धुक्कर देखने क्या। वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह डर गया। जोरोंने चिह्हा उठा—प्युचाई। यहाँ आओ देखों, यह क्या पढ़ा है? स्मी उर्ख ओर देखें। कोई भी न जान सका यह गीओंके श्रीचमे कीन सा जानवर पड़ा है, गीएँ उसे यह ही स्मेहरे चाट रही हैं। गोविन्द महात्यको उसके समीप के गया और जोरोंके चिह्हा उठा—प्यहाप्यु हैं। मकोने भी ध्यानके देखा। सचमुच महाप्यु ही हैं। उस समय उनकी आकृति कैसी यन गयी थी उसे कियाज गोलामीके शम्दोंमें सुनिके—

पेटेर अितर इन्त-पार कुमेंर आकार। मुखे देन, पुरुकाह नेत्रे अक्षुपार ॥ अचेतन पहिया छेन वेत्र कुमाण्डस्ट । बाहिरे जहिमा अन्तरे धानग्रविद्धत ॥ मानि सब चीदिने ग्रुके प्रभुर श्रीसद्व । दूर कुँड बाहि छादे प्रभुर श्रीसद्व ।

अर्थात् भारामधुके हामधैर पेटके भीतर मेंगे हुए थे। उनकी आहित क्षुपुकीसी बन गयी थी। सुरागे निरत्वर फेन निकल रहा था। सन्पूर्ण अद्भवे रोम माहे हुए थे। रोनों नेत्रींगे अपुधारा बद रही थी। ये कूम्मान्ट फड़की माँति अवेतन पड़े हुए थे। बारशे तो जहना मतीत होती थी। किन्तु मीनरही-मीतर वे आनन्दमें निबल्द हो रहे थे। गीएँ चारों और सन्हीं होकर मनुके श्रीअद्भवी गूँव रही थीं। उन्हें शह- बार हटाते थे। किन्तु वे प्रमुके अङ्गके सङ्गको छोड़ना ही नहीं चाहती थीं। फिर वहीं आ जाती थीं।'

अस्तः भक्तोंने मिलकर संकीर्तन किया । कानींमें जोरोंसे इरिनाम मुनायाः जल लिइकाः बायु की शया और भी भाँति-भाँतिके लुपाय किये। फिन्त प्रमुको चेतना नहीं हुई । तय विषदा होकर मनतृनद उन्हें उसी दशामें उटाकर निवाससानकी ओर छे चले। वहाँ पहुँचनेपर प्रभुको अछ-अछ होश होने छगा । उनके हाय-पैर धीरे-धीरे पेटमेंसे निकलकर मीथे होने लगे । शरीरमें कुछ-कुछ रक्तका सन्नार-सा होता हुआ प्रतीत होने लगा । घोडी ही देरमें अर्थवाह्म दशामें आकर इधर-उधर देखते हुए जोरोंक साथ मन्दन करते हुए कहने लगे-वाय: हाय ! मुझे यहाँ कीन के आया है मेरा वह मनमोहन दयाम कहाँ चला गया ह में उतकी मुरशीकी मनोहर तानको सुनकर ही गोपियोंके माथ उधर चर्चा गर्या । श्यामने अपने सद्वेतके समय वहीं मनोदारिणी सुरही बजायी। उस मरली रवमें ऐसा आकर्षण था कि संखियोंकी पाँची इन्द्रियाँ उसी ओर आकर्षित हो गयी । उक्तरानी राधारानी भी गोपियोंको साथ लेकर महेतके राज्यको मनकर उसी ओर चळ पडीं । अहा ! उस फुझ-कानममें यह यदम्य विष्टपंक निकट लिखत त्रिभद्गीगतिसे खडा याँसरीमें मुर भर रहा था । वह भाग्यवती मुरली उसके अधरामृतपानसे उन्मत्त-मी होकर शब्द कर रही थी। उस शब्दमें कितनी करणा थी। कैसी मधुरिमा थी, कितना आकर्षण था, कितनी मादकता, मोहकता, प्रवीणता, परता, प्रगत्भता और परवदाता थी । उसी शब्दमें बावली बनी मैं उसी ओर निहारने टमी । वह छिछोरा मेरी ओर देखकर हुँम रहा या।' फिर चीककर कहने छमे--प्सरूप ! मैं कहाँ हूं ! मैं कौन हूँ ! मुझे यहाँ वयों के आये ? अमी-अभी तो मै जनदावनमें था । यहाँ वहाँ ?'

प्रमुक्त ऐसी दशा देखकर खरूप गोखामी श्रीमद्भागवतके उसी प्रवक्तके स्त्रोकोंको चोटने छते । उनके अवणमात्रते ही प्रमुक्ती उन्मादा-क्खा फिर च्यों-की-चों हो गयी । ये बार-वार खरूप गोस्वामीने कहते— 'हों सुनाओं, टीक है, बाह-बाह, सचसुच, हों यही तो है, इसीका नाम तो अनुरात है ।? ऐसा कहते-कहते वे स्त्यं ही स्त्रोककी स्वाप्या करने स्वतं । फिर स्वयं भी यहे कस्यस्वरंग स्त्रोक बोळने टगते—

प्रेमच्छेदहजीऽबाएछति हरिनोधं न च प्रेम वा स्थानास्थानमधैति नापि सद्दनो बानाति नो दुवंशाः। अन्यो घेद न चान्यदुःबमित्तलं नो शीवनं वाध्यं दिवीण्येव दिनानि यौवनमिदं हाक्षविधेः का गतिः ॥०

इस क्रोक्की किर आव ही व्याख्या करते-करते कहने हमे-'हाय ! द्वाख भी कितना असहा है, यह ग्रेम भी कैसा निर्देगी है। मदन हमारे करर दया गर्ही करता । कितनी बेक्की है, कैसी विषयता है, कोई भनकी बातको क्या जाने । अपने दुःखका आप ही अनुभय हो ककता है। अपने पास तो कोई प्यरिको रिक्षानेकी बस्तु नहीं। मान लें

व ये शीठम्य न तो हमारे प्रेमको ही जानते हैं और न उसके विच्छेर-से होनेवाडी पीइएका ही अनुसन करते हैं। इपर, यह असरेद स्थानास्थानस विचार नहीं करता, वसे हमारी दुर्कटवाड़ा जान मही है [ हमवर प्रदार करना पी जा रहा है ] । फिलीसे नहें भी तो नया करें, बोर्ड परायी पीरका अनुसन भी तो नहीं करता। हमारे जीवन और कहनो और भी तो प्यान मरी देता। यह बीचन भी अधिक टिक्कर नहीं है; दो-तीन दिनमें वसका भी अन्त है। हाय ! विध्वानोधी सैती याम गति है !

वह हमारे नवयीवनके सीन्दर्यते मुख होकर हमें त्यार करने लगेगा।
सो यह यौवन भी तो खायी नहीं । जलके बुद्बुद्दीके समान यह भी तो
खणमङ्कुर है। दो-चार दिनोंमें फिर जेंचरा-ही-लेंचरा है। हा। विचालाकी
मति कैसी नाम है! यह हतना लगार दु-ख हम अलाओंके ही भाग्यमें
मती लिख दिया ! हम एक तो वेचे ही अपला कही जाती हैं, रहे-खें बलको यह विरहक्कर ला गया। शब बुजंलातिबुर्जल होकर हम कित मकार इस असल सु-खको यहन कर सकें। ' इस मकार ममु अनेक हलेंकोंकी व्याख्या परने लगे। विराहके बेमके कारण आप-धे-आप ही जनके मुलते विरहक्मकरी ही कोक निकल रहे थे और स्वयं उनकी स्थाख्या भी करते जाते थे। इस मकार ध्याख्या करते-करते जोरोंके बदन करते-करते तिर उली मकार औह-जके विरहमें उनमच-से होकर करण-करते सरते तिर उली मकार औह-जके विरहमें उनमच-से होकर करण-

> हा हा कृष्ण प्राणयन, हा हा पश्चलोयन । हा हा विष्य सद्गुण-सागर ! हा हा ज्यानसुन्दर, हा हा पीतालबर-यर । हा हा रासिविक्सत-नागर ! फाही गेले तोमा पाई, तुमि कह, ताहर याई । प्रत कहि चलिका धाय्या !

है कृष्ण ! हा प्राणधन ! हा पद्मलेखन ! ओ दिस्य स्दुगुणींक सागर ! ओ श्यामकुन्दर ! प्योर, पीताम्बर-घर ! ओ राधिवलान-नागर ! कहाँ जानेते कुर्देश सर्वेद्धा ! द्वान कहो वहाँ जा सकता हूँ । दत्ता कहतै-कहते मश्च किर उठकर वाहरकी ओर दीड़ने क्यो । तर स्वरूप गोरदापिनी उन्हें पकड़कर विजया ! फिर आर अजेतन हो गये । होसों आनेपर स्वरूप गोरदागिंगे कुळ गानेको कहा । स्वरूप गोरदागी अपनी उसी सुरीकी सानवे गीतगोधिनहके सुन्दर-सुन्दर पद गाने क्यो ।

## लोकातीत दिव्योन्माद

स्वदीयसः प्राणार्वंदसद्शयोष्टसः विरहात् प्रकाषानुम्मादात् सत्तवमतिकुर्वन् विक्रह्मशेः । द्यप्रित्तों शबद्धद्दनविश्वपर्षण रुधिरं क्षतीर्थं गौराङ्गों हृद्य बदयन्यां मद्यति ॥७

(चैत० ल० कस्पवृक्ष )

महाममुक्ती दिच्योनमादकी अवस्थाका वर्णन करना कठिन तो है ही। हाय ही वहा ही हृदयश्वदारक है। हम यक्रजैने हृदय रावने वार्लेकी नात छोड़ दीनिये, किन्तु जो सहृदय हैं। भावुक हैं, सरह हैं, प्रशासक हमारे हिंदी की किन्तु जो सहृदय हैं। भावुक हैं, सरह हैं, जिनका हदय कि प्रशासक हैं। अप आता है, किनका अपता करना करण अत्यन्त छुज्ञुजा——तीन्न ही हिंदी तो जोनवाला है, ये तो इन प्रकरणोंको पढ़ भी नहीं सक्ते । वचमुच इन अपदानीय अपयारोंका विख्या हमारे ही भाग्यों यदा था। क्या करें, विवदा है हमारे हाय स्वप्तुचेक सह शहको छेल्यों दे दो गयी है। इतना मन्य एक्सनेय प्रशासक हिंदी अपनी व्याप्त हमारे ही भाग्यों वदा था। क्या करें, विवदा है हमारे हाय हातिनी अपनी व्याप्त की स्वप्त हो स्वप्त है स्वप्त है स्वप्त है। इतना मन्य पिक्सनेय स्वप्त होते स्वप्त है। स्वप्त मिं मार्गी। न जाने किंग यन्नाछवर्म यह खास तीरते हमारे ही खिव बनायी गयी थी। हाय। क्रिके

बो अपने असंख्य प्राणीके समान विव है, उस अनके विराहमें विश्रण हो उनमादवदा वो निरानार अधिक प्रश्राय कर रहे हे तथा को अपने चण्द्रमाके समान मुन्दर श्रीमुखको दोवारमें विसनेके वारण वर्ड दुद एत्तरे रिक्षत पर रहे हैं, ऐसे श्रीगीराष्ट्रदेव हमारे हरवर्षे उदित होकर हमें मदमठ बना रहे हैं।

# स्रोकातीत दिच्योन्माद

मुखकमलके वर्णनमे इस लेखनीने स्थान-स्थानपर अपना कलाकौराल दिखाया है। आज उसी मुखकमलके संपर्यणको करण-कहानी इसे लिखनी पड़ेगी। जिस श्रीमुखकी शोयाको स्मरण करके लेखनी अपने लीहरनेको भूल जाती यी। यही अब अपने काले मुँहसे उस रकते रखित मुखका वर्णन करेगी। इस लेखनीका मुख ही काला नहीं है। किन्तु इसके पेटमें भी काली स्याही

इस लखनाका युख हा काळा नहा है । १७०५ हर्षक पटम मा काला स्याहा मर रही है और रचये भी काली ही है । इसे मोह कहाँ, ममता कैमी, रकना तो सीखी ही नहीं । लेलानी ! तेरे इस बूर कमेंको बार-धार विकार है । महामधुकी विरद्ध-वेदना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी । सदा

रावाभावमे रियत होकर आप महाप करते रहते थे। कृष्णको कहाँ पांकें, हमाम कहाँ मिलेंगे, यही उनकी टेक थी। यही उनका अहरिंग्यका व्यापार या। एक दिन राधाभावमें ही आपको अहिष्णके मसुरागमनकी स्कृति हो आयी। आप उसी समय बहें ही करणस्वरमें गधाजीके समान हस स्लेकको रोते-रोते गाने करो—

क नन्द्रकुलचन्द्रमाः क तिलिचन्द्रिकाळङ्कृतः क मन्द्रमुरलीरवः क नु सुरेन्द्रमीलकुतिः। क रासरसताण्डवी क ससि जीवरसीप्पि-

क 'रासरसताण्डवी क सांस जीवरक्षीपधि-विधिमीन सुहत्तमः क बत हत्त हा धिरिवधिम् ॥ स्ट • ध्वारी सांवि ! वह नन्दनुकवा मक्ताःक चन्द्र वहाँ है ! ध्वारी !

वह भयुरकी पुरुष्ठेका सुक्तः यहननेवाल शतमाली कहाँ चल राया र अहा ! वह मुरलीकी मन्द-मन्द मनोहर प्लेनि सुनानेवाला जब वहाँ यथा र यह रुद्रनील मणिक समान वमनीय वान्तियान् प्लास वहाँ है हैरासमण्डलों विरक्त-विरक्तर रूप करनेवाला वह नदराज कहाँ चला गया है सिंख ! हमारे जीवनदी एकमान

२०५ करनगळ वह चटराज कहा चला गया ! साख ! हमार जावनका एकमात्र श्रमीय श्रीपिप्तक्प वह छिल्या कहाँ है ! हमारे प्राणीसे भी ध्यारा वह मुख्य जिस देशमें चला गया ! हमारी अमृत्य निधिको कौन खट के गया ! हा विश्राता !

ग्रेंशे बार-बार थिकार है।

### थीथीचैतन्य-चरितावटी खण्ड ५

१७८

इस प्रकार विधाताको बार-बार धिकार देते हुए प्रभु उसी भावा-वेशमें श्रीमद्रागवतके स्टोकोंको पढ़ने टमे । इन प्रकार आधीराततक आप अशु बहाते हुए गोपियोंके विरहसम्बन्धी स्टोकोंकी ही ब्याख्या करते रहे ।

अर्थरात्रि चीत जानेपर नियमानुसार स्वरूप गोस्वामीने प्रभुको गम्भीराके भीतर मुखाया और राय रामानन्द अपने घरको चले गये। महाप्रभु उसी प्रकार जोरोंने चिल्ला-चिल्लाकर नाम-संकीर्तन करते रहे । आज प्रमुक्ती वेदना पराकाष्ठाको पहुँच वर्या। उनके प्राण छटपटाने लगे । अङ्ग किसी प्यारेके आलिङ्गनके लिये छटपटाने लगे । मुख विसीवे मुखको अपने ऊपर देखनेके तिये हिलने लगा । ओष्ठ किसीके मधुमय, प्रेममय शीतलतापूर्ण अधरोंके स्पर्शके लिये स्वतः ही कॅपने लगे । प्रमु अपने आवेदाको रोकनेमें एकदम अवनर्थ हो गये। वे जोरोंडे अपने अति कोमल मुन्दर श्रीमुखको दीवारमे विसने लगे। दीवारकी रगड़के कारण उसमेंसे रक्त वह चला। प्रमुका गला देंघा हुआ था। द्यास कप्टसे बाहर निकलता था। कण्ठ घर-घर शब्द कर रहा था। रक्त के बहुनेसे वह स्थान रक्तवर्णका हो गया। वे लंबी-लंबी साँस लेकर गों गों ऐसा शब्द कर रहे थे। उस दिन खरूप गोखामीको भी रानिभर नींद नहीं आयी । उन्होंने प्रमुका दवा हुआ भी गीं शब्द सुना । अय इस वातको कविराज गोखामीके शब्दोंमें सुनिधे---

> विरहे व्याकुळ प्रभुर उद्देग उठिला । गम्मीरा-भितारे मुख घरिते छागिछा ॥ मुखे, गण्डे, नाढे, क्षत हड्छ अपार । भावावेदी ना बानेन प्रभु पडे रक्तघार ॥

#### होकातीत दिख्योनमाद

सर्वरात्रि करेन भावे मुन्तसंघर्ण। गों-भों हाब्द फरेन, म्वस्प सुनिस्न तरान ॥३

गों-गों रान्द मुनकर रंगरूप गोरमामी उसी क्षण उठकर प्रमुके पाछ आये । उन्होंने दीएक जलाकर जो देखा उसे देखकर वे आधर्यनिकत हो गये । महाप्रमु अपने मुखको दीबारमें चिस रहे हैं । दीचार टान हो गर्या है, नीचे कथिर पड़ा है। गेरुए रंगके क्ल रचमें सराबोर हो रहे हैं । प्रमुक्ती दोनों ऑलें चर्दा हुई हैं। वे बार-बार जोरींसे मुखको उसी प्रकार रगइ रहे हैं। नाक छिन्न गर्या है। उनकी द्या विचित्र यां—

> रीमकूपे रकोहन दंत सब हाछे। क्षणे अंग क्षीण हय क्षणे अंग पूछे॥

जिस प्रकार केही नामके जानचरके सरीरपर स्वेच-स्वेच कोंटे होते हैं और कोचमें वे एकदम खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रमुक्त अड़के सम्पूर्ण रोम सीचे खड़े हुए थे। उनमंत्र रक्तकी पारा यह रही थी। दींत हिरु रहे थे और कड़-कड़ शब्द कर रहे थे। अज्ञ कभी तो कुरू जाता या और कमी धीण हो जाता या। स्वरूप गोस्वामीने इन्हें एकड़कर उस कमीचे रोका। तथ प्रमुक्ते कुछ बाला जान हुआ। स्वरूप गोस्वामीने हु: वित चितने पृष्ठा—प्रमो। यह आप क्या कर रहे हैं। पुँहको क्यों विस रहे हैं।

महारमु वर विरास्ये अरथन्त हां ब्यानुस्त हुए तो उन्हें इदेग
 तका । गम्मीराके भीतर अपने सुखको थितने उने । शुन, करोल, नात-- ये सभा घावन हो गये, भागनेकमें प्रमुक्ती आन नहीं पड़ा । शुनते रक्कते भारा
 वह रही थी, सम्पूर्ण रात्रि आवर्षे विभोर होकर सुखको थिसने रहे । गौ-गौ
 शब्द करते थे । सहस्य गोस्मामीने जनगा गौ-गौ शब्द सुना ।

महाममु उनके प्रकाश मुनकर स्वस्य हुए और कहने छो—
'स्वरूप! मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ। न जाने क्यों राषि मेरे लिये
अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाती है। मेरी वेदना रात्रिमें अत्यधिक बढ़
जाती है। मैं विकल होकर बाहर निकलना चाहता था। अँधेरेम दरवाजा
ही नहीं मिला। हसीलिये दीवारमें दरवाजा करनेके निमित्त मुँह पिसने
लगा। यह रक्त निकला या शव हो गया। इसका मुझे कुछ भी
पता नहीं।'

हस बातने खरूपदामीदरको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने अपनी चिन्ता मक्तीपर प्रकट की, उनमेंचे शहूरथीने कहा—।पदि प्रमुको आपत्ति न हो, तो में उनके चरणोंको हृदयपर रखकर सदा शयन किया करूँना, इससे वे कभी ऐसा काम करेंने भी तो में रोक हूँगा। उन्होंने प्रमुखे प्राप्तेना की, प्रमुते कोई आपत्ति नहीं की। इसकिये उस दिनसे शहूरती सदा प्रमुखे पादपत्तीको अपने वसंस्थळपर बारण करके शोधा करते थे। प्रमु इपर-से-उपर करवट भी छेते, तमी उनकी ऑखें खुळ जाती और वे सचेद हो जाते। वे शाव-रामित्रमर जायकर प्रमुखे चरणों की जाते । वे शाव-रामित्रमर जायकर प्रमुखे चरणों की स्वार्त सही भाग सकते थे। उसी दिनसे शहूर तोका नाम पढ़ प्रमुख प्रमुखे परिवेच हो थे। उस तकिया छमानेवाले महाराजके, और तिकाम की हुए देवकके चरणों में हमारा वार-वार प्रणाम है।



## शारदीय निशीथमें दिव्य गन्धका अनुसरण

कुरहमद्तिव्वपुःविस्मकोर्मिक्ष्यक्रनः । स्वकाक्रनक्षिनाष्टके वानिपुनास्मयन्यप्रयः ॥ मदेन्द्रवरचम्द्रवापुरसुगन्यपर्वार्थितः । स मे मदनमोहनः सन्ति तनोति नासास्प्रहास् ॥ ॥

दिरहृद्यपति व्ययित व्यक्तियोंके खिये प्रकृतिके यायत् सीन्दर्ग-पूर्ण सामान हैं ये ही अस्पन्त दुःखदायी प्रतीत होते हैं। सप्पूर्ण ऋतुओंमें क्षेष्ठ सरुत्तमञ्जूति, शुक्लपदका प्रवृद्ध चन्द्रः शीतळ सन्द सुगरियत सख्य मारत, सेपकी पनपोर गर्जना, अशोक, तमाल, कमळ, सूणाल सादि शोक-

(गोविन्दलीला० ८) ६)

नाराक और शीतालता प्रदान करनेवाले वृश्व तथा उनके नवपहत्तन, मधुकर, हृंग, चकीर, कृष्णारार सारङ्ग, मयुर, कोकिक, शुक्त, शांरका आदि सुरत्वने मुन्दर और सुमभुर वचन बोकनेवाके पत्नी ये समी विरह्मी अग्निकों और अधिक बढ़ाते हैं। विरहिणोकों सुख कहाँ, आनन्द कैसा है प्रकृतिका कोई भी प्रिय पदार्थ उसे प्रसन्ता प्रदान नहीं कर सकता।

सिंख ! जो मृगमदको भी छजानेवाली अपने शरीरकी सुगन्यसे गोपाङ्ग-नाजोको जपनी जोर खींच रहे हैं, जिनके कमछवत् बाठों जहोंमें कर्पूरत्व

पयमच्य ब्रुवासित हो रही हैं, जिमका सम्पूर्ण अरीर करत्त्री, मर्जूर, चन्दन और अगरसे चर्चित है वे मदनमोहन भेरी नासिकाकी रूप्पाकी और बड़ा रहे हैं। अर्थाय वस समसकीने व्यक्ती दिल्य गन्य ग्रेसे हतात अपनी ओर सींच रही है।

ग्रांतिकाची वपनी सर्खा विद्यालाचीसे कद रही है—

सभी उठे कलाते हैं। समीको विरहिणांके विद्यानेमें ही आनन्द आता है। पर्याहा पीन्यों कहकर उसके कलेकेमें बसक पैदा करता है। यसन्त उसे उन्मादी यनाता है। फूले हुए कृष्ठ उसकी हैं ही करते हैं और मल्याचलका मन्दवाही माहत उसकी मीठां-मीठी चुटकियों लेता है। मानो ये सर्व प्रपन्न विचाताने विरिह्णांको ही विद्यानेके लिये रने हों। येनारी सपकी सहती है। दिन-रात रोती है और इन्हीं सबसे अपने प्रियतमका पता पूछती है। कैसी वेचयी है। क्यों, हैन ! सहदय पाठक अनुमव तो करते ही होंगे।

वैद्यान्त्री पूर्णिमा थी। निद्यानाय अपनी सहस्तरी निद्यादेवींक साथ खिलिखिलाकर हॅंस रहे थे। उनका सुमधुर व्येत हाल्यका प्रकाश दिशा-विदिशाओं में व्यास या । प्रकृति इन पति-पत्नियों के सम्मेलनको दरसे देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रही थी । पवन धीरे-धीरे पैरोंकी आहट बचाकर चल रहा या। शोमा सजीव होकर प्रकृतिका आलिङ्गन कर रही थी। समद्रतदके जगधायवाकम नामक उद्यानमे प्रमु विरहिणीकी अवस्थामें चित्ररण कर रहे थे । खरूपदामोदरः राय रामानन्द प्रसृति अन्तरङ्ग भक्त जनके साथ थे। महाप्रमुके दोनों नेत्रींसे निरन्तर अशु प्रवाहित हो रहे थे। मुख कुछ-कुछ ग्लान था। चन्द्रमाकी चमकीली फिरणें उनके श्रीमखका धीरे-धीरे चुम्यन कर रही यी। अनजानके उस चुम्यनस्वसे उनके अरुण रंगके अधर श्रेतवर्णके प्रकाशके साथ और भी अधिक युतिमान् होकर द्योमाकी भी द्योमाको बढ़ा रहे थे। महाप्रमुका वही उत्माद, यही बेकडी, यही छटपटाहट, उसी प्रकार रोना, उसी लरहबी प्रार्थना करना या , उसी प्रकार धूम धूमकर वे अपने प्रियतमकी खोज कर रहे थे । प्यारेको खोजते-खोजते वे अत्यन्त ही करणसरसे इस स्प्रांत्रको वदते जाते थे---

तच्छेतां त्रिभुवनाद्भुतसिख्येहि मधापड्या सव वा भम् वाधिगम्यम् । तत् कि करोमि विर्छ मुख्यीविष्यासि मुग्यं मुखान्वनसुदीहितुसीक्षणस्याम् ॥ ( कृष्णकृत्रोष्ट्रत स्टेक

है प्यारे: मुरलीविहारी । तुम्हारा दीशवायस्याका मनोहर माधुर्य त्रिभुवनिष्यात है । संसारमें उसकी मधुरिमा सर्वत्र ब्याप्त है। उससे प्यारी वस्तु कोई विश्वमें है हो नहीं और मेरी चपलता, चञ्चलता। उच्छूङ्क-लता गुमपर विदित ही है। तुम ही मेरी चपलताने पूर्णरीत्या परिचित हो । वस, मेरे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई उसे नहीं जानता । प्यारे ! बस, एक ही अमिलापा है। इसी अमिलापासे अमीतक इन प्राणींको भारण किये हुए हूँ। वह यह कि जिस मनोहर मुखकमलको देखकर बजबधु भूली-सी, भटकी-सी, सर्वस्व गाँवाई-सी बन जाती हैं। उसी कमलमुखको अपनी दोनों ऑस्तें फाइ-फाइकर एकान्तमें देखना चाहती हूं । हृदयरमण ! क्या कभी देख सकूँगी ? प्राणयक्षम ! बया कभी ऐसा स्योग प्राप्त हो सकेगा १ बस, इसी प्रकार प्रेम प्रलाप करते हुए प्रभु जगन्नाथवहरूम नामक उद्यानमें परिभ्रमण कर रहे थे। वे प्रत्येक बृक्षको आखिङ्कन करते। उससे अपने प्योरेका पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते । प्रेमसे लताओंकी भॉति <del>बृ</del>श्लोंसे लिपट जाते, कमी मूर्टित होकर गिर पड़ते, कभी फिर उठकर उसी और दौड़ने लगते । उसी समय वे क्या देखते हैं कि अशोकके युशके नीचे खड़े हाकर वे ही मुरलीमनोहर अपनी मदमाती मुरलीको मन्द-मन्द मुसकानके साथ वजा रहे हैं । वे मुरलीमें ही कोई सुन्दर-सा मनोहारी गीत गा रहे हैं; न उनके साथ कोई सखा है; न पासमें कोई गोपिका ही । अंदेले ही वे अपने खामाविक टेट्रेपनसे लक्षित त्रिमङ्की गतिसे खड़े हैं। बाँग्रधी यह पूर्वजन्मकी परम तपितनी मुरली अरुण रंगके अध्यांका धीर-धीरे अमृत पान कर रही है। यहाममु उस मनोहर मूर्तिको देलकर उसीकी ओर दौड़े। प्यारेको आजिङ्गनदान देनेके छिये वे शीमतासे यहे। हा सर्पनाम ! प्रत्य हो गयी ! प्यारा तो गायव | अय उसका कुछ भी पता नहीं। महाममु वहीं मुर्जित होकर गिर पड़े!

योड्डी देरमें वे इधर-उपर दें-सें करके कुछ सेंपने हमें। उन्हें श्रीकृत्यके वार्यरकी दिल्य गन्य था रही थी। गन्य तो आ रही थी। किन्तु श्रीकृत्यके वार्यरकी दिल्य गन्य था रही थी। गन्य तो आ रही थी। किन्तु श्रीकृत्यकी लां करनेके लिये पित चल पढ़े। अहा! प्यारेके वारीरकी दिव्य गन्य फैटी मनोहारिणी होगी। इसे तो फोई रतिसुखकी प्रयीणा नायिका ही समझ सकती है। हम अरिकड़ेका उसमें प्रयेश कहाँ! हाय रे! प्यरिके वारीरकी दिव्य गन्य पोर मादकता पैदा करनेवाली है, जैसे मध्यीकी ऑसल यहुत ही उसम गन्ययुक्त सुरा त्वरती है। किन्तु वह उसे शिलती न हो। जिस प्रकार यह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है, उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है, उसी प्रकार पह उस आवश्ये हिंपिती न हो। जिस प्रकार यह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है, उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है, उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है। उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है। उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है। उसी प्रकार पह उस आवश्ये तिये विकर होकर तहपता है। उसी प्रकार पह उस श्री वारी विवास प्रकार पह उस आवश्ये हिंसि होनेये—

सेहें शन्ध वस वासा, सदा करें सन्धेर आसा।
कन्न् पाय कन्न् ना पाय ॥
पाइट पिया पेट भरे, पिट पिट तत्रु करे ।
सा पाइट नृष्णाय मरिजाय ॥
मदन मोहन नाट, पसीरे चाँदेर हाट।
सनकारी-महन्य देय गन्ध, गन्ध दिया करें जन्य।
धर याइते पय नाडि पाय ॥

एड् मत गाँरहरि, गरुघे कैल मन चुरि । भृद्ध प्राय-हित दित घाय ॥ जाय युक्ष खता पाने, कृष्य-स्फुरे सेंड् आसे । सन्ध न पाय, गरुप साग्रपाय ॥

श्रीकृष्णके अङ्गकी उस दिल्य गत्यके वसमें नासिका हो गयी है।
वह सदा उसी गत्यकी आधा करती रहती है। कभी तो उस गत्यको पा
जाती है और कभी नहीं भी पाती है। जब पा लेती है तब पेट भरकर
खूव पाती है और किस भी प्यास्त स्वार्त है। वहां पकार कहती रहती
है। नहीं पाती है तो प्यास्त सर जाती है। इस नटवर मदनमोहनने
रूपकी हाट लगा रखी है। श्राहकरूपी जो जगत्की खियाँ हैं उन्हें लुभाता
है। वह ऐसा विचित्र जगायों है कि बिना ही मूच्य लिये हुए बैसे ही उस
दिस्य गत्यको दे देता है और गत्यको देकर अच्या बना देता है। जिससे
वे बेचारी किसों अपने घरका राक्षा गूल जाती हैं। इस प्रकार गत्यके
हारा जिनका मन जुराया गया है। ऐसे गौरहरि स्रमस्की माँति इसरउपर दौह रहे थे। वे बुध और लखाओं के समीप जाते हैं कि कहीं श्रीकृष्ण
गरित जायें किन्त वहाँ श्रीकृष्ण नहीं मिलते, केवल उनके हारीरक्षी देवर
गत्य ही मिलती है।

इस प्रकार श्रीकृष्णकी गन्यक पीछे ब्यते-च्यते सम्पूर्ण रात्रि ब्यतीत हो गयी। निद्या अपने प्राणनायके वियोगदुःखके सरवाले कुछ म्छान्सी हो गयी। उसके सुखका तेज फीका पड़ने छगा। भगवान् सुवनमास्करके आगमनके मयते निद्यानाय भी धीरे-धीरे अस्ताचलकी और जाने छगे। स्वरूप गोस्नामी और राय रामानन्द प्रयुक्ते उनके निद्यासन्तर छे गये।



मुकी सभी वार्ते फहते, उनकी दशा बताते और सभीका कुराल-शेम लेकर शेट आते । रानीमाताके लिये प्रमु प्रतिवर्ष नगलायजीका प्रसाद भेजते और मॉति-मॉतिके आश्वासनीद्वारा माताको प्रेम-सन्देश पटाते । प्रभुक्ते सुन्देशको कविराज गोस्वामीक रान्दीमें सुनिये—

सोमार सेंग छाँदि आमि करिन्ँ सन्यास ।
'बाउल' इच्या कामि केंस्ट्र धर्म नारा ॥
प्रदू अपराध सुमि ना खहुइ आमार ।
सोमार अधीन आजि-युत्र से तोमार ॥
नीकावले आणि आमि सोमार आहाते।
पावत् जीव सावत् आमि सारिक छादिते॥

अर्थात् हे माता ! मैंने तुन्हारी चेवा छोड़कर पागल होकर संन्यास धारण कर लिया है। यह मैंने धर्मके विकद्ध आचरण किया है। मैरे इस अपराधको तुम चित्तमें मत लाना ! मैं अब भी तुन्हारे अधीन ही हूँ। निमार्श अब भी तुन्हारा पुराना ही पुत्र है। नील्यन्तमें मैं सुन्हारों ही आज्ञात रह रहा हूँ और जवतक जीजेंगा वचतक नील्यन्त्रकों नहीं छोडूँगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष वे प्रेम-सन्देश और प्रवाद भेजते।

जाकर उन्होंने राचीमाताकों प्रवाद दिया। प्रमुका कुराल-वमाचार बताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया। निमाईको ही सर्वस्य समझनेवाली माँ अपने प्यारे पुत्रकी ऐसी दयनीय दशा सुनकर पूर-पूटकर रोने क्यों। उसके अविश्वीण धरीरमें अब अपिक दिनीतक जीवित रहनेकी सामर्प्य नहीं रही थी। जो कुछ योडी-महुत सामर्प्य मी भी लो निमाईको ऐसी मनईहर दशा सुनकर उसके शोकते कारण विश्वीन हो गयी। माता अब अपने जीवनसे निरास हो बैटी। निमाईका

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुकी आशांचे नंबद्दीय गये। यहाँ

# श्रीअद्वैताचार्यजीकी पहेली

. प्तावानेव कोकेऽस्मिन् दुंसां धर्मः परः स्पृतः । भक्तियोगो भगवति तद्याममङ्खदिसः ॥१० (सीम्हाग्वत ६ । ३ । २२ ')

मात्मक शीगौराङ्ग उत्मादायसामें भी अपनी स्मेहमयी जननीको एकदम नहीं मुळे थे। जब वे अन्तर्दशीले कमी-कमी बाह्य दमामें आ गाते तो अपने प्रिय भक्तोंको और प्रेममयी माताकी कुरालनेम पूछते और उनके समाचार जाननेके निमित्त जगदानन्दर्जीको प्रतिपर गौड़ भेजदे थे। जगदानन्दजी गौडुमें जाकर सभी भनोंके मिलते, उनसे के वस मनुष्यकोहमें मनुष्यके स्मीत चार्त्मक देनेस केवन रहना ही मेरोसन दे कि वह भगवान् बाह्यदेवके प्रति चार्त्म के और जनके गुनपुर नामोस्स सदा मयनी जिसको स्वाचन करना नहें। प्रमुक्ती सभी बार्ते कहते। उनकी दशा बताते और सभीका कुशल-शेम लेकर हीट आते । शाचीमाताके लिये प्रभु प्रतिवर्षे जगजायजीका प्रसाद भेजते और भॉति-भॉतिके आश्वासनींद्वारा माताको प्रेम-सन्देश पठाते ।

प्रमुके सन्देशको कविराज गोस्वामीके गब्दोंमें सुनिये—

सोमार सेवा छोंदि आसि करियूँ सम्यास । 'बाउछ' इच्या आमि केँद्धें धर्मे नाश ॥ एइ अपराध तुमि मा छड्ड आसार । सोमार अधीन आमि-पुत्र से सोमार ॥ मोठाबर्फ आकि आमि सोमार आजाते । थावत् जीव सावस् आमि दारिब छाँदिवे ॥

अर्थात् है माता ! मैंने तुम्हारी सेवा छोड़कर पागल होकर संन्यात धारण कर लिया है। यह मैंने धर्मके विषद्ध आचरण किया है। मैरे इस अपराधको तुम चित्तमे मत लागा । मैं अब भी तुम्हारे अधीन हो हूँ । निमाई अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है । नीलाचलमें में तुम्हारी ही आशांते रह रहा हूँ और जयतक जीऊँगा तबतक नीलाचलको नहीं छोहूँगा । इस प्रकार प्रतिवर्ध वे प्रेम-क्षन्देश और प्रसाद भेजते ।

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुकी आकारी नयद्वीप नये। यहाँ जाकर उन्होंने राजीमाताको प्रसाद दियाः प्रभुका कुदाल-समाचार सताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया। निमाईको ही सर्वस्त समझनेवाटी माँ अपने प्यारे पुत्रको ऐसी दयनीय दशा सुनवंद पूट- फूटकर रोने एगी। उसके अतिक्षीण धरीरमें अब अधिक दिनोंतक जीवित रहनेकी सामर्प्य नहीं रही थी। जो कुछ योदी-महुत सामर्प्य मी सी निमाईकी ऐसी भयक्षर दशा सुनकर उसके दोकके कारण विखीन हो गयी। माता अब अपने जीवनने निरास हो बेटी। निमाईका

चन्द्रयदन अग जीवनमें फिर देखनेको न मिल सकेगा। इस बातसे माताकी निराशा और भी बढ़ गयी। वह अब इस विपमय जीवन-भारको यहुत दिनोतक दीते रहनेमें असमर्थनी हो गयी। माताने पुत्रको रोते-रोते आशीर्वांद पठाया और जगदानन्दजीको प्रेमपूर्वंक विदा किया । जगदानन्दजी बहाँसे अन्यान्य मक्तोंके यहाँ होते हए श्रीश्रदैता-चार्यजीके पर गये । आचार्यने उनका अत्यधिक स्वागत-सरकार किया और प्रभुके सभी समाचार पूछे। आचार्यका धारीर भी क्षय गहत नृज हो गया था। उनकी अवस्या ९० वे ऊपर पहुँच गयी थी। खाल लटक गयी थी। अब वे घरते बाहर बहुत ही कम निकलते थे। जगदानन्दकी देखकर मानो फिर अनके दारीरमें नचयीयनका सञ्चार हो गया और वे एक एक करके सभी विरक्त भक्तोंका समाचार पूछने लगे । जगदानन्दजी दो-चार दिन आचार्यके यहाँ रहे। जब उन्होंने प्रमुके पार जानेकें लिये अत्यधिक आग्रह किया तब आचार्यने उन्हें जानेकी आग्रा दे दी और प्रभुके लिये एक पहेलीयुक्त पत्र भी लिखकर दिया । जगदानम्दर्जी उस पत्रको लेकर प्रमुके पास पहुँचे ।

महाप्रमु क्य बाहा दशामें आये, तब उन्होंने सभी भक्तोंक कुशल-समाचार पूछे । कगदानन्दजीने स्वका कुशल-सेम बताकर अन्तमें अदैताचार्यको वह पहेलीवाली पथी दी। प्रमुको आशासे वे सुनाने रूपे। प्रमुको कोटि-कोटि प्रणास कर लेनोके अनन्तर उसमें यह पहेली पी-

> बाउछके कहिंद्र—हाँक इड्ल बाउछ । बाउछके कहिंद्र—हाँटे ना बिकाय चाउछ । बाउछके कहिंद्र—हाँ नाहिंक आउछ । बाउछके कहिंद्र—हहा कहिंदा छे बाउछ ॥छ

श्रीचैतन्य प्राणियोंके जीवनके आधार चावछरूपी इरिनामके

सभी समीपमें मैंडे हुए मक इस विचित्र पहेंटीको सुनकर हैं हमें लगे। महामभु मन-ही-मन इसका मर्म समक्षकर कुछ मन्द-मन्द सुनकराये और जैसी उनकी आत्रा, इतना कहकर चुन हो गये। ममुके बाहरी प्राण असकरमास्त्रामीको प्रभुकी सुसकराहटमें कुछ विचित्रता मतीत हुई। इसिंटिये दीनताके साथ पूछने लगे—'प्रमों में इस विचित्र पहेलीका अर्थ समझना चाहता हूँ। आचार्य अद्भैत रायन यह कैंगी अनोखी पहेली मेजी है। आप इस प्रकार इसे सुनकर क्यों सुसकराये।'

मभुने धीरे-धीरे गम्मीरताके स्वरमे कहा— 'अर्द्वतावायं कोई साधारण आनार्य तो हैं ही नहीं । ये नामके ही आवार्यं नहीं हैं, फिन्तु आनार्यं प्रेनेंक सभी कार्य भर्लामीति जानते हैं ! उन्हें शास्त्रीय विधिके अनुसार पूजाराठ करनेजी सभी विधि मालूम है । पूजामें पहले तो बहे सत्तराके राष्य देवताओं को सुलापा जाता है, फिर उनकी पोडशीपनार शितरे विधियर पूजा की जाती है, ममास्थान पथराया जाता है। बिस माङ्गलिक कार्यक निर्मित्त उनका आहान किया जाता है और वह कार्यं जब समाप्त हो जाता है,

व्यापारी है। ब्रद्धियानां उनसे प्रयान व्यवसिता है। वैसा हो पागल व्यापारी है वैसा हो पागल व्यापारी है वैसा हो पागल व्यापारी है कीर पागलेंक्य-सा हो प्रलापपूर्ण पत्र भी पठाया है। पागलेंक्द सिता है। पागलेंक्द सिवा इसके मर्मकों कोई समझ हो क्या सकता है। पागल व्यापारी कहना। सब लोगोंके कोई-इिका पहिताम हमी चालों पर पायों । व्यापारी कहना। सब लोगोंके कोई-इिका हिताम हमी चालों पर पायों । व्यापारी साम साले प्राप्त सिता सिता प्रतान विकास प्रतान सिता प्रतान के व्यापारी साम साले प्रतान के व्यापारी के सीम्य जन वह व्यापार जहीं है। इसलिके व्यव इस हास्त्रों वन्द वर दें। मार्व प्रयापारीके वीम्य जन वह व्यापार जहीं है। इसलिके व्यव इस हास्त्रों वन्द वर दें। मार्व प्रयापारीके विकास के व्यवस्था है।

तब देवताओं से हाय जोड़कर कहते हैं— पाच्छ गच्छ पर स्थानम्' अर्थात् 'अत अपने परम स्थानको पथारिये !' सम्मवतवा यही उनका अभिमाय हो। वे मानी पण्डित हैं। उनके अर्थको ठीक-ठीक समस ही कौन सकता है।' इस नातको सुनकर स्वरूपो।स्थामी कुछ अन्यमनस्कन्धे हो गये ! समीको पता चछ गया कि महामु अब बीम ही जीव्य-संवरण करेंगे । इस नातके स्मरण्ये समीका हृदय पटने-सा छ्या। उसी दिनसे प्रभुक्तं उन्मादान्यमा और भी अधिक बढ़ गयी। वे रात-दिन उसी अन्तर्दशामें निमम रहने छ्ये। मतिखण उनकी दशा होक-माहा-सी ही बनी रहती थी। कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये—

म्तस्म, कम्प, प्रस्तेष्ठ, वैवर्ण, स्रष्टुखर-भेष्ट । देह हैं छ खुळके व्यक्ति ॥ हासे, कान्त्रे, नाचे, नाच, उठि हसि-उति धाय । स्रणे भूमे पहिला सृष्टिते ॥

'घरीर एक पड़ जाता है, इंतर्केया छूटने लगती है। दारीरले पर्धाना यहने लगता है, मुख म्लान हो जाता है, आंखांचे अधुधारा यहने लगता है, मुख म्लान हो जाता है, आंखांचे अधुधारा यहने लगती है। गला भर आता है, बाब्द टीक-ठीक उच्चारण नहीं होते हैं। देह रीमाजित हो जाती है। हंचते हैं, जोरोंचे क्दन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उठ-उठकर इधर-उधर भागने लगते हैं, खणमरमं मूर्कित होफर भूमिनर भिर पहुते हैं। प्यारे! पगले, दयाल चैतन्त्व ! क्या पालस्पनमं हमारा कुछ भी खाला नहीं है। हे दीनवलल ! इस पागल्यनमं हमारा कुछ भी खाला नहीं है। हे दीनवलल ! इस पागल्यनमंत्रे वरिकज्ञित भी हमें मिल जाय तो यह धार-रीन जीवनो सी क्या जाय। मेरे और !उक्ष मादक मदिराका एक प्याल्य मुझको भी क्यों नहीं पिठा देता! हे मेरे पागल्जिरोमाण ! तेरे चरणोंमें मैं क्योंट-कोटि नमस्कार करता है।

## समुद्रपतन और मृत्युदशा

**शरज्यो**ग्सासिन्धोरवकस्रनया

भ्रमाद्धावन् योऽसिन् इरिविरइतापार्णंव इय । निमप्तो भृष्कांतः प्यसि निवसन् राग्निमित्रकां प्रमाते प्राप्तः स्वैरवत् स शक्तासुनुरिह मः ॥%

(श्रीचै० चरिता० स० छी० १८।१) वर्व शास्त्रीमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है । श्रीमद्भागपत्तमें भी दशम

स्कन्ध सर्वश्रेष्ठ है। दशम स्कन्धमें भी पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और पूर्वार्धमें भी रासग्रज्ञाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है और रासपञ्चाध्यायीमें मी भोपी-गीत' अतुलनीय जो श्चरक्योत्सापूर्णं रात्रिमें समुद्रको देखकर यमुनाके भ्रमसे

हरिविरहरूपी तापार्णवर्मे निमम हुए जलमें कृद पहे और समस्त रात्रिमंट

वहीं मूर्छित पड़े रहे । प्रातःकाल स्वरूपादि अपने अन्तरङ्ग मक्तोंको जो प्राप्त 📭 ने ही राचीनन्दन श्रीगौराह इस संसारमें हमारी रक्षा वर्ते ।

है। उपनी तुरना किसीसे की ही नहीं जा सकती, वह अनुपमेय है। उसे उपमा भी दें तो किसको दें : उससे श्रेष्ट या उसके समान संसारमें कोई गीत दे ही नहीं। महाप्रभुको भी रासप्रज्ञाच्यायी ही अत्यन्त प्रिय थी। वे सदा रामरज्ञाध्यायीके ही स्त्रोडोंको सुना करते थे और मायावेशमे उन्हीं भायोंका अनुकरण भी किया करते थे।

एक दिन राय रामानन्दजीने श्रीमद्यागवत्रहे तैतीसर्वे अध्यायमेसे भगवानुकी कालिन्दीकलको जलकोडाकी कथा मनायी। प्रभको दिनभर यही जीला स्फरण होती रही । दिन बीताः रात्रि आयीः प्रभुकी विरहवेदना भी बढने लगी । वे आज अपनेको सँभालनेम एकदम असमर्थ हो गये । पता नहीं किस प्रकार ये मक्तोंकी दृष्टि बचाकर समुद्रके किनारे-किनारे आईटोटाकी ओर चले गये । यहाँ विशाल सागरकी नीली-नीली सरंगें उठकर संसारको हृदयका विद्यालताः संसारकी अनित्यता और प्रेमकी तन्मयताकी शिक्षा दे रही थी । प्रेमायतार गीराङ्गके हृदयसे एक सुमधुर संगीत स्वतः ही उठ रहा था। महाप्रमु उस संगीतके स्वरको श्रवण करते-करते पागल हुए बिना सोचे-बिचारे ही समुद्रकी ओर बढ़ रहे थे। अहा।समुद्रके किनोरेके सुन्दर-सुन्दर वृक्ष अपनी शरत्कालीन शोभासे सागरकी सुप्रमाको और भी अधिक बक्तिशालिमी बना रहे थे। शरदकी सुहावनी शर्वरी थी। अपने क्रिय पुत्र चन्द्रमाकी श्रीवृद्धि और पूर्ण ऐश्वरंशे प्रसन्न होकर पिता सागर आनन्दरे उमइ रहे थे । महाप्रमु उसमें कृष्णाङ्ग-स्पर्शते पुलक्ति और आनन्दित हुई कालिन्दीका,दर्शन कर रहे थे। उन्हें सपुद्रकी एक-दम विस्मृति हो गर्या, ये कालिन्दीमें गोपिकाओंके साथ कीड़ा करते हुए श्रीकृष्णके प्रत्यञ्च दर्शन करने लगे। वसः फिर क्या था, आप उस कीड़ा-**अु**खरे क्यों विद्यत रहते, जोरोंसे हुद्धार करते हुए अयाह सागरके जलमें कूद पड़े । और अपने प्यारेके साथ जलविहारका आनन्द लेने लगे । इसी भकार जलमें हूबते और उछलते हुए उन्हें सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी ।

इधर प्रभुको खानपर न देखकर मधोंको धन्देह हुआ कि प्रमु कहाँ मले गये । स्वरूपमोखामी गीविन्द, जगदानन्द, वक्रेश्वर, युनायदाय, राह्नर जादि सभी मधोंको साथ ठेकर व्याकुलताके साथ प्रमुक्त खोजमं चले । श्रीजगवायजीके मन्दिरके सिंह्रारिके ठेकर उन्होंने तिल-तिलमर जगहको खोज हाला । सभीके साथ के जगजाय- युक्तम नामक उत्यानमें गये, वहाँ भी प्रमुक्त कोई पना नहीं । बहाँकी निरादा होकर वे गुण्टिचा-मन्दिरमें गये । सुन्दराचलमें उन्होंने इन्द्रयुक्त सोयक सभी क्षी वगी साथ में उन्होंने इन्द्रयुक्त स्वायक स्वायक स्वयक्त स्वयक्

इधर महामधु राष्ट्रिभर जलमं उछलते और हुवते रहे । उठी समय एक महलाह वहाँ जाल डाल्कर मळली मार रहा था। महामधुका मृद्धु-अवखाको भाग यह पिकृत वर्धार उस महलहके बालमें केंस गया । उठने बड़ा भारी मच्छ समझकर उठी किमोरपर खाँच लिया । उठने जब देला कि यह मच्छ नहीं कोई मुद्दों है। तो उठाकर प्रभुको किमोरे पर केंद्र विचा सक, महाप्रभुके अक्षका सर्घो करना था कि यह महाप्रभुको अक्षका उर्धो करना था कि यह महाप्रभुको अक्षक सर्घो करना था कि यह महाप्रभुको उठाकर प्रभुको भिनारे पर कि विचा सक, महाप्रभुको अक्षक सर्घो करना था कि यह कम प्रमुक्त भी अक्षक सर्घो मानवे हो उठे। यह कभी तो प्रेममें पिहल होकर हें को ल्याता, कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता । वह भयमीत हुआ वहाँचे दौड़ने लगा । उठा प्रमुक्त भी नाचने लगता । वह भयमीत हुआ वहाँचे दौड़ने लगा । उठा प्रमुक्त मिन्न विचा है, इसी ममस्वे

11.

·():

यह भागता-भागता आ रहा या कि इतनेमें ये मक भी वहाँ पहुँच गये । उत्तर्श ऐसी दशा देखकर खरूरागेस्तामीने उत्तरे पूछा — क्यों भाई । सुमने यहाँ किसी आदमीको देखा है, तुम इतने डर क्यों रहे हो । अपने भगका कारण तो हमें बताओ ।?

भपछे कॉपले हुए उस महमहने कहा—प्महाराज ! आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा । मैं बदाकी माँति महन्दी मार रहा या कि एक मुदां भेरे जालमें केंन आया । उसके अक्षमें भूत या, वहीं भेरे अक्षमें विजय गया है । इसी मयके में मृत उत्तरवानेके लिये ओहाके पास जा रहा हूँ ! आपलेग इपर न जायें । यह बढ़ा ही भयक्षर पुदां है, ऐसा पिचन मुदां तो मैंने आजतक कभी देखा ही नहीं । उस सम महामुक्ता मुख्यद्वामें मात शरीर यहा हो भयानक बन गया या । कियान जीस्तामीने महन्नहके मुख्ये प्रमुक्ते वरीरका जो वर्णन कराया है, उसे उन्होंके द्वारोंमें मुनिये—

जाहिया कहे — इहाँ एक मनुष्य ना देखिल ।
जाह बाहिते एक छत मोर जाहे आहत ॥
बहु मल्य बले, आमि उदाहलूँ यतने ।
स्वतक देखिते मोर भव हैल मने ॥
जाल स्थाहते तार अहन्यत्वे हहुल ।
स्वतंकाने सेह सूत इत्ये पश्चिक ॥
भये कम्प्रहल, मोर नेत्रे बहै जल ।
गद्माद् वाणी मोर उठिल सकल ॥
कि मा महादेग, कि या भूत, कहने ना जाय ।
दर्शनमात्रे अनुष्येर परी सेह हाय ॥

१९५

अस्थि-सन्धि छूटि धर्म करे नद्द-बद्दे। ताहा देखि, प्राण कार नाहि रहे धरे॥ महा रूप धरि, रहे उत्तान-नयन। कमू गाँ-गाँ करे, कमू देशि अचेतन॥

स्वरूपगोस्वामीके पूछनेपर जालिया (महराह) कहने छगा-मनुष्य तो मेंने यहाँ कोई देखा नहीं है। जाल डालते समय एक मतक मनुष्य मेरे जालमें आ गया । मैने उसे बड़ा मतस्य जानकर उठाया । जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है। तब मेरे मनमें भय हुआ। जाल्से निकालते समय उसके अञ्चले मेरे अञ्चका स्पर्श हो गया। स्पर्शमात्रसे ही यह भूत मेरे शरीरमें प्रवेश कर गया । भयके कारण मेरे शरीरमें केंप-कॅंपी होने लगी। नेत्रोंधे जल बहने लगा और मेरी वाणी गद्राद ही गयी। या तो यह बहादेत्य है या भूत है, इस बातको में ठीक-ठीक नहीं कह सकता । यह दर्शनमात्रधे ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर पाँच-रात हाथ लंबा है । उसके एक-एक हाथ पाँच तीन-तीन हाथ लंबे हैं। उसके हिंदुगोंकी सन्धियाँ खुल गयी हैं। उसके शरीरके कारका चर्मे छन्तर-मुजुर-मा करता है। उसे देखकर किसीके भी प्राण नहीं रह सकते । वहा ही विचित्र रूप धारण किये है, दोनों नेत्र चंदे हुए हैं। कभी तो गों-गों शब्द करता है और कभी फिर अचेतन हो जाता है।

इस बातको महाहके मुलसे मुनकर स्वरूपगोस्वामी सब कुछ समक्ष गये कि वह महापमुका ही शरीर होगा । उनके अङ्ग-स्परीते ही इसकी ऐसी दशा हो गयी है। मयके कारण इसे पता नहीं कि यह प्रेमकी अवस्था है। यह सोचकर वे कहने टरो--ंग्रम ओझाके पास वयों जाते हो। हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं। कैसा भी भूत वयों

न हो, हमने जहाँ मन्त्र पदा नहीं वस, वहीं उसी धण वह भृत भागता ही हुआ दिलायी देता है। फिर वह धणमर भी नहीं ठहरता।' ऐसा फहफर सदस्पांस्तामीने वैसे ही ग्रुट-मुँठ कुछ पदकर अपने हायको उसके मस्तरपर खुआया और ओरोंसे उसके गाल्पर तीन तमाचे मारे। उसके अपर भृत योहे ही या। उसे भृतका अम या, विश्वावके फारण वह मम दूर हो गया।

त्व खरूपगोखामीने उत्तरे कहा—'त् जिन्हें भूव समक्ष रहा है। वे महामुष्ठ चैतन्यदेव हैं, प्रेमके कारण उनकी ऐसी दक्षा हो जाती है। स उन्हें हमको बता कहाँ हैं। हम उन्होंकी खोजमें तो आये हैं।'

हत बातको सुनकर यह महाह प्रश्त होकर उभी भक्तोंको साय हेकर प्रमुक्ते पात पहुँचा । भक्तोंने देलाः सुवर्णके उमान प्रमुका वारीर चौरोंके चूरेके समान समुद्रकी बालकाम पड़ा हुआ है। ऑस्ट्र कररको चड़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, सुँहमेंचे झान निकल रहे हैं । विना किसी प्रकारको चेहा किये हुए उनका वारीर गीली बालकारे सना हुआ निक्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रमुक्तो पेरकर कैर गरे।

इम संवारी छोग तो मृत्युको ही अन्तिम दशा समझते हैं, इविषये संवारी इष्टिके मुशुके शरीरका यहाँ अन्त हो गया। किर उसे चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई । किन्तु रागानुगामी भक्त तो ग्रःखुके पक्षार् भी विराहिणीको चैतन्यता छाम कराते हैं। उनके मतमें गृख् ही अन्तिम दशा नहीं है। इस प्रवद्गमें इम बंगडा माणके प्रविद्ध पदकर्ता थी-गोयिन्द्रशक्तीका एक पद उद्भृत करते हैं। इससे पाटकोंको पता चल जायगा कि श्रीइस्णनामश्रवणसे मृत्युदशाको प्राप्त हुई भी राधिकाजी फिरपे चैतन्यता प्राप्त करके वार्ते कहने छगी। कुञ्ज भवने धनी । तुया गुण गणि गणि । अतिशय दुरवली भेल ॥ दशमीक पहिला, दशा हेरि सहचरी। घरे सङ्गे बाहिर केल ॥ हान माधव कि बढब तीय। गोकुछ तरुषी, निचय भरण जानि । राह राह करि रोय॥ सहि एक सुचतुरी, साक अवण भरि। पुन पुन कहे तुवा शाम ॥ यह क्षणे सुन्दरी, पाइ परान कोरि। गद्गद् कहे श्याम नाम ॥ नामक आछ गुणे, श्रुनिले त्रिभवने। मृतजने पुन कहे बात ॥ गोविन्ददास कह, इह सब आन नह। वाष्ट्र देखह मझ साथ ॥

श्रीहण्णते एक खली श्रीराधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रही है । खली कहती है—है स्थामसुन्दर ! राधिकाजी कुञ्जाधननमें तुम्बरि नामको हिन-रात रटते-रटते अत्यन्त ही दुबळी हो गयी हैं । जब उनकी मृत्युके समीपकी दशा मैंने देखी तब उन्हें उस कुञ्जकुटीरसे बाहर कर लिया । प्यारे माध्य ! जब प्रमुखे क्या कहूँ, बाहर आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी, समी संवियाँ उसकी मृत्युदशाको देखकर कदन करने ल्यों । उनमें एक चर्चर मुखी थी, वह उसके कानमें मुखरा नाम बार-बार कहने ल्यों । यहुत देरके अनन्तर उच गुन्दरीके घरीरमें कुछ-कुछ प्राणीका बद्धार होने स्या । योदी देरमें यह गद्भद कछने एयाम' ऐसा कहने लगी। हुग्हारे नामका त्रिगुरनमें ऐसा गुण सुना गया है कि मृत्यु-द्वाको प्राप्त हुआ प्राणी भी पुनः यात कहने लगता है। ससी कहते है—तुम हुत पातको शुरु मत समझना। यदि दुग्हे हुव यातका विश्वाच न हो, तो मेरे साथ चलकर उसे देख आओ। । यह पद गोविन्ददास कवि-हारा कहा गया है।

इसी प्रकार भक्तेंने भी प्रमुक्त कानोंमें हरिनाम मुनाफर उन्हें फिर जायत किया। वे अर्थवाहादशामें आकर कांशिन्दीमें होनेवाली जल- केलिका यांगा फरने लगे। 'यह गाँवला सभी संस्थानिक सम केफर यमुनाओंके सुन्दर शीतल जलमें धुसा। सिसीके शरीरको मिगोला, कभी सस्यीकेंको साथ केफर उनके साथ दिस्य-दिस्य लीलाओंका अमिनय करता। में भी उस प्यारेकी कीड़में सांभालित हुई। यह क्रीइ यही ही सुलकर थी।' इस प्रकार कहते-कहते प्रभु चारों और देखकर सक्तमोस्वामीने पूछने लगे— भी यहाँ कहाँ आ गया। हम्स्यानने सुद्दे यहाँ कीन लेलामा। हमाये अरेर वे उन्हे स्नाम करता मारा हमाये स्वारं की स्वारं की स्वारं हमाये स्वारं की स्वारं हमाये स्वारं वे उन्हे स्नाम करता हमाये और वे उन्हे स्नाम करता हमाये आ वा साम्यान स्वारं हमाये और वे उन्हे स्नाम करता हमाये आ वा साम्यान हमाये और वे उन्हे स्नाम करता हमाये आ वा साम्यान स्वारं हमाये और वे उन्हे स्नाम करता हमाये आ वा साम्यान स्वारं हमाये स्वारं हमाये साम करता हमाये साम साम हमाये साम हमाये हम



### महाप्रभुका अदर्शन अथवा लीलासंवरण

अरोव हसितं गीतं पठितं येः शरीरिकिः। अधीव में न इत्यन्ते कर्ष कालस्य चेप्टितम् ॥%

( स० र० मां० १९० । १९१ ) महाभारतमें स्थान-स्थानपर श्वात्रधर्मकी निन्दा की गयी । सुद्धमें खड्ग छेकर जो क्षत्रिय अपने भाई-बन्धुओं और संग-सम्बन्धियोंका बात-की-बातमें वध कर सकता है, ऐसे कठोर धर्मको धर्मराज सुधिद्विर-ऐसे

महात्माने परम निन्दा बताकर भी उत्तमें प्रश्च होनेके लिये अपनी विषयता बतलायी है । किन्तु क्षात्रवर्मने भी कठोर और कर कर्म हम-जैसे क्षद्र लेखकोंका है, जिनके हाथमें यजके समान बळपूर्वक लोहेकी लेखनी

 जो प्राणी व्याथ ही जिस करीरसे हैंस रहे थे, सुन्दर-सुन्दर पद गां रहे थे. उत्तम-उत्तम श्रोकोंका पाठ कर रहे थे. वे धी न जाने आज हो वहाँ

भद्रस्य हो गये । अत्र उनका पाञ्चभीतिक सरीर दीखता ही नहीं । हा ! बराल कालकी कैसी कठोर और कष्टपद कीड़ा है। उसकी ऐसी चेशको वारं-वार

थिकार है।

200

दे दी जाती है और कहा जाता है कि उस महापुष्टपकी अदर्शनलीला लिला ! हाय ! कितना कठार कर्म है, हृदयको हिला देनेवाले हुस
मग्रद्भका वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है ! कल्टतक जिसके मुलकमलको
देखकर असंख्य मानुक मक मिक्रमागीरपीके मुद्रांतल और मुलकर
सिलक्सी आनन्दमं विमोर होकर अयगाहन कर रहे थे, उनके नेत्रीके
सामनेसे यह आनन्दमय हरय हटा दिया जायः यह कितना गईणीय
काम होना । हाय रे विघाता ! तेरे सभी काम निर्दयतापूर्ण होते हैं !
निर्देगी ! तुनियामरकी निर्दयताका ठेका तैने ही ले लिया है । मला,
जिनके मनोहर चन्द्रयदनको देखकर हमारा मनकुमुद खिल जाता है, उसे
हमारी ऑस्लोंसे ओहाल करनेमें तुझे क्या मना मिल्ता है ! तेरा हक्में
लाम ही क्या है ! क्यों नहीं तु खदा उसे हमारे पाल ही रहने देता ! किन्नु
कोई दपायान हो उसके तो कुछ कहाना भी जार वो पहलेसे ही। विया

सचनुष्य शीलावंबरणे वर्णन करनेके अधिकारी हो व्याह-याहमीकि ही हैं। इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुर्व्योकी शीलावंबरणका उच्छेख करते हैं, यह उनकी अनधिकार चेशा ही है। महामारतमें जब अर्जुनकी भिन्नुवनविख्यात श्रूरता, धीरता और युद्धचातुर्वकी बातें वहते हैं तो पदते-पदते रॉगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी ऑखॉके सामने शंबी-खंबी भुजाओंबाले गाण्डीवचारी अर्जुनकी वह विश्वाल और मन्य मूर्ति मत्यक्ष होकर रत्य करने छगती है। उसीको जब श्रीकृष्णके अदर्शनचे अनन्तर आमीर और मीलंद्वारा छुटते देखते हैं, तो यह धव दृश्य-प्रपन्न स्वप्नचर् प्रतीत होने लगता है। तब यह प्रत्यक्ष अपून्य होने स्यता है कि यह सब उस लिलाड़ी श्रीकृष्णकी खिल्लाई है। लीण्डनोंकी वय रिवता।

कष्टमहिष्णुताः श्राताः कार्यदश्चताः पद्वताः श्रीकृष्णपियता अदि गुणीको पदते हैं तब रॉक्टेखहे हो जाते हैं। हृदय उनके लिये भर आता है। किन्द्र उन्हें ही जब हिमाल्यमें गलते हुए देखते हैं। वो छाती फटने छगती है। सबसे पहले द्वीपदी बर्फर्मे गिर जाती है। उस कीमलाझी अवलाको पर्कमें ही विलविलाती छोड़कर धर्मराज आगे बढ़ते हैं। वे मुहकर भी उसकी ओर नहीं देखते। फिर प्यारे नकुछ-सहदेव गिर पड़ते हैं। धर्मराज उसी प्रकार हदतापूर्वक बर्गपर चढ़ रहे हैं। हाय, गजर हुआ। जिस भीमके परानमसे यह सप्तदीश बसुमती प्राप्त हुई भी वह भी वर्फमें पैर फिल्डनेने गिर पड़ा और तड़फने छगा। फिन्तु सुधिष्टिर किछकी सुनते हैं। वे आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अप वह हृदय-विदारक दृश्य आया । जिसके नामसे मनुष्य सो क्या स्वर्गके देवता **घर-घर काँ**पते थे*। वह गाण्डीव चनुपचारी अर्जुन मूर्न्छित होफर गिर* पड़ा और हा तात ! कहकर चीत्कार मारने लगा, किन्तु धर्मराजने महकर भी उनकी ओर नहीं देखा !

छचमुच स्त्रगरिश्णपर्वको पद्ते-पद्ते राँगटे खड़े हो जाते हैं। कैयां भी यजहदय वयों न हो विना रोये न रहेगा। जय मुझ-जैसे कठोर हृदययालेकी ऑस्ट्रॉस भी अश्रुविन्द्र निकल पड़े तम फिर सहृदय पाठकींकी हो बात ही बवा है

इसी प्रकार जब बाल्मीकीय रामायणमें। श्रीरामकी सुक्रमारता।

ब्राह्मणप्रियताः गुरुमक्तिः शुरता और पितृमक्तिकी बार्ते पढ्ते हैं तो हृदयं भर आता है। सीताजीके प्रति उनका कैसा प्रगाद प्रेम था। हाय ! जिस ष्ठमय कामान्य रावण जनकर्नान्दनीको जुरा है गया। तब उन मर्यादा-पुरुपोत्तमको भी मर्यादा द्वट गयी । वे अकेटी जानकीके पीछे विश्व-

ब्रह्माण्डको अपने अमोध वाणके द्वारा भस्म करनेको उदात हो गये ।

उस समय उनका प्रचण्ड कोधा दुर्घण तेज और असहनीय रोप देखते ही बनता था । दूसरे ही क्षण वे साधारण कामियोंकी भौति रो-रोकर ल्ड्मणसे पृछने लगते—'भैया! में कौन हूँ। तुम कौन हो ! हम यहाँ क्यों फिर रदे हैं ! सीता कौन है ! दा सीते ! दा प्राणयक्तमे ! तूकहाँ बळी गयी !' ऐसा फहते-कहते वेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनके अनुज प्रश्नचारी छश्मणजी विना खाये-पीये और भूख-नींद्रका परिस्थाग किये छायाकी तरह उनके पीछे-पीछे फिरते हैं और जहाँ श्रीरामका एक बूँद पतीना गिरता है, वहां वे अपने कलेजेको काटकर उसका एक प्याला खुन निकालकर उससे उस स्वेद-विन्द्रको घोते हैं। उन्हीं लक्ष्मणका जब श्रीरामचन्द्रजीने छद्मवेदाबारी यमराजके कहनेते परित्याग कर दिया और वे श्रीरामके प्यारे माई सुमित्रानन्दन महाराज दशरथके प्रिय पुत्र सरयू नदीमें निममकर अपने प्राणींको खोते हैं तो हृदय फटने छगता है । उसने भी अधिक करणापूर्ण तो यह दृश्य है कि जब श्रीरामचन्द्रजी भी अपने भाइयोंके साथ उसी प्रकार सरयूमें दारीरको निमयकर अपने निस्पधाम-को पथारते हैं । सन्तमुच इन दोनों महाकवियोंने इन करणापूर्ण मसर्होंको लिखकर करणाकी एक अविश्लित धारा वहा दी है जो इन मन्योंके पठन करनेवालोंके नेत्र-जलते छदा बदती ही रहती है । महामारत और रामायणके ये ही दो खल मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। इन्हीं हृदमिदारक प्रकरणोंको जब पढ़ता हूँ, तभी कुछ हृदय परीजता है और

यह हम-जेंछे शीरस हृदबवालोंके लिये हैं। जो मगवत्-मृरा-यात्र हैं, जिनके हृदय कोमल हैं, जो सरस हैं, माबुक हैं, प्रेमी हैं और श्रीराम-कृष्ण-के अनन्य उपासक हैं, उन सबके लिये तो ये प्रकरण अयग्त ही असहा हैं। उनके मतमें तो श्रीराम-कृष्णका कभी अदर्शन हुआ ही नहीं, ये नित्य

थीराम-कृष्णकी लीलाओंकी कुछ-कुछ शलक-सी दिखायी देने छगती है।

हैं। शाश्वत हैं। आत्माचे नहीं, वे दारीरचे भी अभी क्यों-के-त्यों ही विराजमान हैं। इणील्ये श्रीमद्वाच्मीकीयक पारायणमें उत्तरकाण्ड छोड़ दिया जाता है। वैष्णवगण राजगदी होनेपर ही रामायणकी समाप्ति समझते हैं और वहीं रामायणका नवाह समाप्त हो जाता है। गोस्वामी सुल्सीदासजीने तो इस प्रकरणको एकदम छोड़ ही दिया है। मान्या वे अपनी कोमल और मिक्तमरी लेखनीचे सीतामाताका परियाम, उनका पृथ्वीमें समा जाना और गुतारबाटपर रामानुन ल्यूनणका अन्तर्यान हो जाना इन हृदयीयदारक प्रकरणोंको कैसे ल्यून करते थे।

इसी प्रकार श्रीचैतन्यचरित्रलेखकोंने भी श्रीचैतन्यकी अन्तिम अदर्शन-छीलाका वर्णन नहीं किया है। सभी इस विषयमें मौन ही रहे हैं। हॉ ·चैतन्यमंगल' कारने कुछ योड़ा-सा पर्णन अवश्य किया है। सो अदर्शन-की दृष्टिसे नहीं । उसमें श्रीचैतन्यदेवके सम्बन्धकी सब करामाती अली-किक चमत्कारपूर्ण घटनाओंका ही वर्णन किया गया है । इसीछिये उनका शरीर साधारण लोगोंकी भोंति शान्त नहीं हुआ, इसी दृष्टिसे अलौकिक घटना ही समझकर उसका वर्णन किया गया है । नहीं तो सभी वैष्णव इस द्वःखदायी प्रसङ्गको सुनना नहीं चाहते । कोमल प्रकृतिके बैप्णव भला इसे सन भी कैसे सकते हैं ! इसीलिये एक भौतिक घटनाओं को ही सत्य और इतिहास माननेवाले महानभावने लिखा है कि श्रीचैतन्यदेवके भक्तोंकी अन्धमक्तिने शीचैतन्यदेवकी मृत्युके सम्बन्धमें एकदम पर्दा डाल दिया है।' उन मोले भाईको यह पता नहीं कि चैवन्य तो नित्य हैं। भटा चैतन्यकी भी कभी मृत्यु हो सकती है । जिस प्रकार अग्नि कभी नहीं मुझती . उसी प्रकार चैतन्य भी कभी नहीं भरते । अज्ञानी पुरुप ही इन्हें बुझा और मरा हुआ समझते हैं । अग्नि तो सर्वव्यापक है, विश्व उपीके ऊपर वावलम्बित है । संसारमेंसे अग्रितस्य निकाल दीजिये

उसी क्षण प्रत्य हो जाय । शरीरके पेटकी अग्निको शन्त कर दीजिये उसी भ्रण शरीर ठंडा हो जाय । सर्वेट्यापक अधिके ही सहारे यह विश्व खड़ा है। वह हमें इन चर्म-चधुर्जीते सर्वत्र प्रव्यक्ष नहीं दीवती। दो लक्ष हियोंको धिसियै, अग्नि प्रत्यक्ष हो जायगी। इसी प्रकार चैतन्य सर्वेत्र व्यापक हैं। त्याग, वैराग्य और प्रेमका अवलम्बन कीजिये,चैतन्य प्रत्यक्ष होकर ऊपरको हाथ उठा-उठाकर इत्य करने स्पॅगे। जिसका जीवन अमिमय हो, जो श्रीकृष्णप्रेममें छटपटाता-छा दृष्टिगोचर होता हो। जिसके शरीरमें त्याना, वैराग्य और प्रेमने घर बना लिया हो। जो दूमरोंकी निन्दा और दोष-दर्शनसे दूर रहता हो। वहाँ समझ लो कि श्रीचैतन्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये हैं। यदि सचमुच चैतन्यके दर्शन करनेके तुम उत्सुक हो तो इन्हीं खानोंमें चैतन्यके दर्शन हो सकेंगे। किन्तु ये सब बातें तो भानकी हैं। मकको इतना अवकाश कहाँ कि यह इन भानगाथाओंको अवण करे । वह तो श्रीचैतन्य-चरित्र ही सुनना चाहता है । उसमे इतना प्ररूपार्थ कहाँ ! उसका प्ररूपार्थ तो इतना ही है कि यह मकरूपमें या मगवान्रूपमें श्रीकृष्णने जो-जो छीलाएँ की हैं उन्हींको शर-गर सुनना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि सभी लीलाओं को सुन है । श्रीकृष्णकी सभी छीलाओं का पार तो वे स्वयं ही नहीं जानते फिर दूसरा कोई तो जान ही क्या सकता है। मक वो चाहता है, चाहे कृपसे टा दो या घड़ेसे हमारी तो एक छोटेकी प्यास है, नदीरे टाओगे तो भी एक ही होटा पीवेंगे और पड़ेरे दोंगे तो भी उतना ही । समुद्रमेंसे लाओ तो सम्भव है, इमसे पिया भी न जाय । क्योंकि उसका पान तो कोई अगस्त्य-जैसे महापुरुप ही कर **ए**कते हैं। इस्रिंग्ये मांबुक मक्त सदा श्रीकृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप श्रीकृष्ण-मक्तोंकी ही लीलाओंका थवण करते रहते हैं। उनका कोमट

हृद्य इन अप्रकट और अदर्शन लीलाओंको अवण नहीं कर सकता, क्योंकि धिरी;कुसुमके समान, खुईसुईक पत्तींक समान उनका शीध ही दित हो जानेवाला हृदय होता है । यह बात भी परम भावक मकोंकी है, किन्तु हम-जैसे सज़के समान हृदय रखनेवाले पुरुप क्या करें ! भक्तका तो लक्षण ही यह है कि भगवतामके अवणमानरे ही चन्द्रकान्त-मणिके समान उसके दोनों नेत्र बहुने लगें । आंत् ही मक्तका आभूरण है, ऑस्में ही श्रीकृष्ण लिये रहते हैं । जिस आंतमें ऑस्, नहीं वहाँ श्रीकृष्ण नहीं । तब हम कैसे करें, हमारी ऑस्तों तो ऑस् आते ही नहीं । हों, ऐसे-ऐसे हृदयांबदारक प्रकरणोंको कभी पढ़ते हैं तो दो-चार कूँदें आप-स-आप ही निकल पहती हैं, हमलिये मलोंको कह देनेके निमित्त नहीं अर्थ अपनी ऑलोंको पवित्र करनेक निमित्त अपने वफ़के समान हृदयको पित्रजों निमित्त करने वित्रज्ञ स्थान हिंत स्थान स्य

चौबीत वर्ष नयद्वीपमं रहकर यहस्थाअममं और चौबीत वर्ष संन्यास किर पुरी आदि तीयोंमं प्रश्चने विताये। संन्यास लेकर छः वर्षातक आप तीयोंमं भ्रमण करते रहे और अन्तमं अठारह वर्षातक अचल जमप्तापजीक रूपमं पुरीमं ही रहे। वरह वर्षातक निरन्तर दिल्योन्शादकी दशामं रहे। उसका यिकश्चित् आभास पाठकोंको पिछले प्रकरणोंमं मिल जुका है। जिन्होंने प्रार्थना करके प्रश्चको बुलावा या उन्होंने ही अब रहेली मेजकर गौरहाट उठानेकी अनुमति दे दी। इधर रनेहमयी श्चीमाता मी इस संतारको त्यागकर परलोकवासिनी वन गर्यो। श्रीचैतन्य जिस कार्यके िस्से अवतरित हुए थे, वह कार्य भी खुचासरीतिसे सम्बन्न हो गया। अय उन्होंने छीलासंवरण करनेका निश्चय कर लिया। उनके अन्तरक्ष भक्त तो प्रशुक्त रंग-संगको ही देसकर अनुमान लगा रहे भे अब हमरे ओझल होना चाहते हैं। इसल्बिये वे सदा सचेए ही वने रहते थे।

द्याके १४५५ ( संवत् १५९०, ई० सन् १५३३ ) का आपाद महीना या । रथयात्राका उत्सव देखनेके निमित्त मीइदेशसे कुछ भक्त आ गरे थे । महाप्रमु आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अत्यधिक गम्भीर थे । मक्तोंने इतनी अधिक गम्मीरता उनके जीवनमें कभी नहीं देखी । उनके एलाउंचे एक अद्भुत तेजना निकल रहा या, अत्यन्त ही दत्तचित्त होकर मस स्वरूपगोस्वामीके मुखसे श्रीइप्णकथा श्रवण कर रहे थे। सहसा वे वैसे ही जर्दांने उठकर खड़े हो गये और जर्दांने अकेले ही शीनगमायजीके मन्दिरकी ओर दौड़ने लगे। भक्तोंको परम आश्चर्य हुआ । महाप्रभु इस प्रकार अकेले मन्दिरकी ओर कभी नहीं जाते थे। इसलिये मक्त भी पीछे पीछे प्रमुके पादपद्मोंका अनुसरण करते हुए दीइने श्रो । आज महाममु अपने नित्यके नियमित स्थानपर—गरब्डसाम्मके . समीप नहीं रुके, वे सीधे मन्दिरके दरवाजेके समीप चले गर्ये। सभी परम विस्तित है हो गये । महाप्रमुने एक बार दारपरवे ही उझककर श्रीजगन्नायजीकी ओर देखा और फिर जर्स्दांचे आप मन्दिरमें घुच<sub>्</sub>गपे । महान आश्चर्य ! अघटित घटना ! ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था । मन्दिरके सभी कपाट अपने-आप ही बंद हो गये। महाप्रभु अकेले ही मन्दिर-के भीतर थे। सभी भक्तगण जुपचाप दरवाजेपर खड़े इस अलैकिक दृश्यकी उत्सकताके साथ देख रहे थे । गुझामवनमें एक पूजा करनेवाले मान्यवान् पुजारी प्रभुकी इस अन्तिम टीलाको प्रत्यक्ष देख रहे थे। - उन्होंने देखा, महाप्रभु जगन्नायजीके सम्मुख हाथ लोड़े खड़े है और गद्गद-कण्ठधे प्रार्थना कर रहे हैं—





ममुने श्रीजगन्नाथजीके विग्रहका आलिङ्गन किया

·दे दीनवरसङ प्रभी ! दे दयामय देव ! दे जगत्विता जनजापदेव ! सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि इन चारीं सुर्गोमें कलिश्रमका एकमात्र धर्म श्रीकृष्णसंपीर्वन ही है । हे नाय ! आप अब जीवींपर ऐसी दया कीजिये कि ये निरन्तर आपके समधर नामोंका खदा बीर्तन करते रहें। प्रभो ! अय पोर कल्यिम आ गया है। इसमें जीवीको आपके चरणोंके विश दूसरा कोई आश्रय नहीं । इन अनाश्रित जीवींपर कृषा करके अपने चरणकमहीका आश्रय प्रदान की जिये ।' यस, इतना कटते-यहते प्रमुने थीनगनायजीके श्रीविगहको आलिहान किया और उसी क्षण आप उसमें शीन हो गये।

. पुजारी जस्दींधे यह कहता हुआ-प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं. दयालों ! यह आपकी कैसी छीला है' जरूदीरे प्रमुको एकडनेके िये दौड़ा ! किन्तु प्रभु अब पहाँ क्हाँ ! वे तो अपने असली स्वरूपतें प्रतिष्ठित हो गये । पुजारी भूछित होकर गिर पड़ा और हा देव ! हे प्रमो । हे दपालो । कहकर जोरींने चीतकार करने लगा । द्वारपर खहे हुए मक्तीने पुजारीका करणाकन्दन मुनकर जर्व्हीं कियाह खोळनेकी कहा, किन्तु प्रजारीको होश कहाँ ! जैवे-तेथे बहुत कहने-सुननेपर पुजारीने किवाइ खोले । मक्तीने मन्दिरमें प्रवेश किया और प्रमुकी पहाँ न देखकर अवीर होकर ने पूछने छगे-प्रमु कहाँ हैं !' पुजारीने लहखहाती हुई वाणीमें दक-दककर सभी कहानी कह सुनायी । सुनते ही भक्तीकी जो दशा हुई, उसका वर्णन यह काल मुखकी लेखनी मता कैसे कर सकती है। मक्त पटाइ खा-खाकर भिरने टमें। कोई दीवारते सिर रमइने लगा। ं कोई परपररे मामा फोड़ने लगा । कोई रोते-रोते घृलिमें लोडने लगा । स्वरूपगोखामी तो प्रभुके थाहरी प्राण ही थे । वे प्रभुके वियोगको कैसे सह संबंधे थे । वे सुपनाप साम्भित भावधे छड़े रहे । उनके पैर लड़खड़ाने छ्मे । मक्तेंने देखा उनके बुँहरे कुछ धुआँ-सा निकल रहा है । उसी समय फट्से एक आधान हुईं । खरूपमोखामोका हुदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रसुक्ते ही एयका अनुसरण किया ।

भतोंको जगलायपुरी अब उजड़ी हुई नगरी-धी माहम हुई। किसीने तो उसी समय समुद्रमें कूदकर प्राण गैंवा दिये। किसीने कुछ किया और बहुत-ते पुरीको छोड़कर विभिन्न स्थानोंमें चर्छ गये। पुरीके अब गौरहाट उठ गयी। चानेश्वर पण्डितने फिर उसे जानोको चेहा भी, किन्तु उसका उस्केल करना विश्वान्तर हो जायगा। किसीके जमानेह हाट योड़े हो जपते है। टालों मठ हैं और उनके टालों ही पैर पुजानेचाले महन्त हैं, उनमें यह चैतन्यता कहाँ। वाँग तिकक गया। पीछे-छे छक्तीको पीढ़ते रहो। इसके बचा हहत प्रकार अड्डाजीश चरींतक इस घरायामपर प्रेमस्त्री अमृतकी चर्या करनेके पक्षात् महामुद्र अपने सरस्वस्त्रमें जाकर अमृतिका हो गये। बोलो प्रेमावदार अभितन्यदेषकी जय। वोलो उनके स्त्री प्रिप्त कार्य विश्वन्यदेषकी जय। वोलो उनके स्त्री प्रमुक्ति हो गये। बोलो प्रेमावदार अभितन्यदेषकी जय। वोलो उनके स्त्री प्रिप्त पार्यरांकी जय। वोलो अनवसामम्बरक श्रीगीरचन्द्रकी जय।

नामसंक्रीचंनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।
प्रणामो दुःखशमनश्चं नमामि हरि परम्॥
(श्रीमद्रागन्त १२। १३। २३)

ंजिनके नामका मुमधुर संकीर्तन सर्व पापोंको नाश करनेपाला है और जिनको प्रणाम करना सकल दुःखोंको नाश करनेपाला है उन सर्वोत्तम श्रीहरिके पादपदोंमें में ग्रणाम करता हूँ।

इति यम्

#### श्रीमती विष्णुप्रियादेवी

गौरधक्ति महासायां नवद्वीपनिवासिनीम्,। विष्णुप्रियो सर्ती नार्ध्वी तां देवीं प्रणतेऽस्म्यहम्,॥क्ष ( प्र० र० प्र० )

यह विश्व महामाया शिक है ही अवलम्ब ने अविरियत है । शिक्त हीन संसारकी करणना ही नहीं हो सकती । सर्वेशक्तिमान् शिव मी शिक्त विना शव वने पड़े रहते हैं । जब उनके अवेतन शव में शिक्त देवीका सदार होता है, तभी ये शव के शिव वन जाते हैं । शिक्त मण्यत्र स्वार्ध शिक्त है । स्वार्ध शिक्त मण्यत्र स्वार्ध शिक्त मण्यत्र स्वार्ध शिक्त है । स्वार्ध भीतरामी दिरक ता देव यथा में तो उस शिक्त है । स्वार्ध भीतरामी दिरक ता देव या के शिक्त हो साथ करने स्वार्ध भीतरामी दिरक ता देव या के शिक्त शिक्त शिक्त हो है । वनवार्ध भीतरामी दिरक ता देव यो स्वार्ध भीतरामी दिरक ता दिव सी स्वार्ध शिक्त शिक्त शिक्त हो । स्वार्ध शिक्त शिक्त शिक्त शिक्त हो । स्वार्ध शिक्त शिक

 नवद्रोपमें निवास करनेवाली श्रीगौराङ्गदेवकी शक्ति महामायाश्वरूपिणी सती-साध्वी श्रीविष्णुमियादेवीको मे भ्रणाम करता हैं।

चै० च० ख० ५-१४--

भगवान् बुद्धदेवके राज्य-स्थागकी सभी प्रशंभा करते हैं, किन्त उस साध्वी गोपाका कोई नाम भी नहीं जानता जो अपने पाँच वर्षके पुत्र राहलको संन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल परित्याग करके अपने पति भगवान् बुद्धदेवके साथ भिक्षुणीनेपमें द्वार-द्वार भिक्षा मॉगती रही। परमहंत रामकष्णदेवके वैराग्यकी बात सभीपर विदित है, किन्तु उस भोली बाला शारदादेवीका नाम बहुत कम लोग जानते हैं जो पाँचवर्षकी अयोध यालिकाकी दशामें अपने पितृगृहको परिस्पाग करके अपने पगले पतिके घरमे आकर रहने लगी । परमहंखदेवने जब प्रेमके पागल्यनमें संन्यास लिया था। सब वह जगन्माता पूर्ण युवती यी । अपने पतिके पागलपनकी बार्ते सुनकर वह लोकलाजकी कुछ भी परदा न करके अपने संन्यासी स्वामीके साथ रहने लगी । कल्पना तो कीजिये । युवायस्थ। रूपलायण्ययुक्त परम रूपयान् पुरुपकी सेवा, सो भी एकान्तमे और घह भी पादलेयाका गुरुतर कार्य। परम आश्चर्यकी बात तो यह है कि बह पुरुप भी परपुरुप नहीं अपना सवा स्वामी ही है। जिसपर भी किसी प्रकारका विकार मनमें न आना । कामश्राष्ट्रगुण: स्मृतः' 🛊 कहनेवाले वे कवि करपना करें कि क्या ऐसी घोर तपस्या पश्चामि तापने और शीतमे सैकड़ों वर्षोतक जलमें खड़े रहनेवाली तपस्याये कुछ कम है अहा ! पेशी सती-शाध्यी देवियोंके चरणोंमें हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। महाप्रभुके त्याग-वैराग्यका बृत्तान्त तो पाठक पिछले प्रकरणोंमे पढ़ ही चुके हैं, किन्तु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रीमती विष्णुपिया-जीका था। प्रमुका सावन सभी मक्तींके समझमें हुआ, इसते मर्कीके द्वारा वह संसारको विदित हो गया परन्तु श्रीविष्णुवियाजीकी साधना घरके भीतर एक गहरे कोनेमें नर-नारियोंकी दृष्टिते एकदम अलग हुई इसलिये वह उतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सन्नी । उनकी साधनाका

स्त्रयों में पुरुषोंकी अपेक्षा आढगुना वामोद्देग बनावा आना है।

जो भी कुछ योड़ा-बहुत समाचार मिलता है, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकारकी कठोरता कर सकता है ? अवत्य कहीं जानेवाली नारी-जातिक द्वारा क्या इतनी तीमतम तपस्या सम्भय हो सकती है ? किन्तु इसमें अविश्वासकों तो कोई यात हो नहीं। अदीताचार्यजीके प्रिय शिष्य इंशान नारान्ने प्रत्यक्ष देखकर अपने प्रतिद्व सम्भ 'अदीत-प्रकाश' में इसका उन्होल किया है। उन फठोरताकी कथाकों सुनकर सो कठोरताका भी इदय फटने ल्लेगा। यही ही करण कहानी है।

महाप्रम संन्यास केवर गृहत्यागी वैरागी बन गये। उससे उस पतिप्राणां प्रियाजीको कितना अधिक क्रेश हथा होगाः यह विषय अवर्णनीय है। मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात है। एक बार कृत्दावन जाते समय केवल विष्णुप्रियाजीकी ही तीव विरहवेदनाको शान्त करने-के निमित्त क्षणभरके लिये प्रभु अपने पुराने घरपर पंघारे थे । उस समय बिष्णुप्रियाजीने अपने संन्यासी पतिके पादपद्योंमें प्रणत होकर उनसे जीवनालम्बनके छिये किसी चिह्नकी याचना की यी । दयामय प्रमुने अपने पादपद्मीकी प्रनीत पादकाएँ उसी समय प्रियाजीको प्रदान की थी और उन्होंके द्वारा जीवन धारण करते रहनेका उपदेश किया था । पतिकी पादुकाओंको पाकर पितपरायणा विमाजीको परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और उर्द्शको अपने जीवनका सहारा बनाकर वे इस पाञ्चमौतिक दारीरको टिकामें रहीं । उनका मन सदा नीजाचलके एक निमृत स्थानमें किन्हीं अध्ण रंगवाले दो चरणोंके वीचमें भ्रमण करता रहता । शरीर यहाँ नवहींपमें रहता, उसके द्वारा वे अपनी बृदा सासकी सदा देवा करती रहतीं। शचीमाताके जीवनका एकमात्र अवलम्बन अपनी प्यारी पुत्र-वधूका कमलके समान म्लान मुख ही या । माता उस म्लान मुखको विकसित और प्रकृष्टित करनेके लिये माँति-माँतिकी चेटाएँ करती।

पुत्रवधूके सुवर्णके समान शरीरको सुन्दर सुन्दर बन्न और आस्एणांछे स्वार्ती। मसुके भेजे हुए जगलाधजीके बहुत ही मूल्यवान् पट्टबन्नको वे उन्हें पहनातीं तथा और भी विविध प्रकारते उन्हें प्रस्तात पट्टबन्नको वेदा करतों। किन्तु विश्वुप्रियाजोको प्रवजता तो पुरीके गम्भीरा मिद्दर-के किसी कोनेमें धिरक रही है, वह नवद्यीपम केने आ जाय। शरीर तो उसके एक ही है, हसीलिये इन बन्नाभूपणांचे विष्णुप्रियाजीको अणुमान भी मस्त्रता न होती। वे अपनी इदा सासकी आशको उस्त्रजन नहीं करना वाहती थीं। मशुके प्रेरित प्रवादी पट्टबन्नका अपनान न हो, इस भयते वे उस मूल्यवान् चन्नको भी धारण कर लेतीं, और आसूष्णोंको भी पहन लेतीं किन्तु उन्हें पहनकर वे बाहर नहीं जाती थीं।

प्रभुक पुराना खरण ईशान अभीतक यमुके घरपर हो था। शवीभाता उठे पुत्रकी मॉति प्यार करतीं। वही प्रियाजी तथा माताजीकी तभी प्रकार-की ठेवा करता था। ईशान बहुत इट हो गया था। इचीलिये मुझने वंशीयदन नामक एफ माह्रणको माताजी ठेवाके निमित्त और भेज दिया था। ये दोनों ही तन-मनते भाता तथा प्रियाजीकी तभी ठेवा करते थे। प्रियाजीके पात काश्चमा नामकी एक उनकी ठेविका सखी थी। वह सदा प्रियाजीके छाथ ही रहती और उनकी हर प्रकारको ठेवा करते थी। दामोदर पण्डित भी नयई।पमें ही रहकर माताजी श्वर-देव करते रहते और वीय-शीचमे पुरी जाकर माताजी तथा प्रियाजीका तभी तथार हाना आते। विण्णुप्रियाजी उन दिनों चीर त्यागमय जीवन विनाती थी। दामोदर पण्डिकके द्वारा प्रभु जब इनके चोर वेराग्य और कडिन तरका समाचार पुनते तव वे मन-ही-मन अत्यधिक प्रवन्न होते।

विष्णुतियाजीका एकमात्र अवलम्बन वे प्रमुकी पुनीत पार्टुकार्ये ही यों । अपने पूजाप्रहर्में वे एक उद्यादनपर उन पार्टुकाओंको पधराये हुए याँ और नित्यपति धूप, दीप, नैनेव आदिसे उनकी पूजा किया करती थाँ । ये निरन्तर---

> हरे राम हरे राम राम शम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

--इसी महामन्त्रको जवती रहतीं। उन्होंने अपना आहार बहुत ही कम कर दिया था, किन्तु अचीमाताके आग्रहते वे कमीन्क्रमी कुछ अधिक मोजन कर लेती थीं।

पुत्रशोक्ते नर्जरित हुई बुद्धा माताका हृदय फट गया या । पुत्रकी दिव्योन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके धायल हृदयमें मानो किसीने विषये बुक्ते हार बाण नेथ दिये हों । एक दिन माताने अधीर होकर मक्तींते कहा-पनिमाईके विरहदुःखकी क्वाला अब मेरे अन्तः-करणको तीवताके साथ जला रही है। अब मेरा यह पार्थिव धरीर दिन स क्केगा, इस्लिये हाम मुझे भगवती भागीरयीके तटपर ले खले। ' मक्तीन जगन्याताकी आजाका पालन किया। और वे स्वयं अपने कन्योंपर पालकी रखकर माताको गङ्गाकिनारे ले गये । पीछेसे पालकीपर चढकर विष्णु-प्रियाजी भी वहाँ पहुँच गर्यो । पुत्रशोकते तहफड़ाती हुई माताने अपनी प्यारी पुत्रबधुको अपने पास बुलाया । उसके हायको अपने हायसे धीरे-धीरे पकड़कर माताने कष्टके साथ पुत्रवधूका माथा जूमा और उसे फुछ उपदेश करके इस नश्वर शरीरको त्याग दिया । शचीमाताके वैकुण्ठगमनसे सभी भक्तोंको अपार दुःख हुआ । सासकी किया कराकर प्रियाजी घर हों हैं। अब वे निवान्त अकेली रह गयी थीं। ईशान मातारे पहले ही परलोकवासी बन जुका था। उसे अपनी स्नेहमयी माताका यह हृदय-विदारक दृश्य अपनी ऑखोंसे नहीं देखना पढ़ा । घरमें वंशीवदन था। और दामोदर पष्टित भी गृहके कार्योकी रेख-देख करते थे। विष्णु-

भागनायके विरहमें तहफती रहती थीं । अभीतक माताके वियोगका दःग्व कम नहीं हुआ या कि विवासीको यह हृद्वयविदारक समानार मिया कि थीगीर अपनी शीलाको संबर्ध करके आमे निरंपधामको नले गये। इस दुरग्रह समाचान्को सुनकर तास्त्रिनी विष्णुविषात्री, करे हुए केलेके मुशके समान भूमियर शिर पहीं । उन्होंने अन्न-जलका एकदम परित्याग कर दिया। म्यामिनी-मक्त यंशीयदन ऐसी दशामें फैसे अन्नप्रदण करता । यह प्रियाजीका मन्त्रशिष्य भी था। इसलिये उसने भी अपने मुँहमें अवका दाना नहीं दिया। मर्कोंने भारत भाँवि-भाँतिकी विनर्ता की किन्तु पियाजीने अज-जल महण करना स्वीकार ही नहीं किया। जर स्वप्रमे आकर प्रस्पध भीगौराच्चदेयने उनसे अभी कुछ दिन और घरीर धारण करनेकी आहा दी। तब उन्होंने चोहा अन्न न्रहण किया ।

एक दिन प्रियाजी मीतर शयन कर रही थीं। वंशीवदन बाहर

बरामदेमें सी रहा था । उसी मनव स्वप्नमें उन्होंने देखा-मानो प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्क आकर कह रहे हैं-- 'जिस नीमके नीचे मैंने माताके स्तनका पान किया था। उसीके नीचे मेरी काष्टकी मूर्ति स्पापित करो। 🛱 उसीमे आकर रहेँगा ।' विष्णुप्रियादेवी उसी समय चौंककर उठ वैतीं। प्रातःकाल होनेकी याः वंशीवदन भी जाग गया और उनने भी जमी क्षण ठीक यही स्वम देखा या । जब दोनोंने परस्पर एक दसरेको स्वप्रकी बात सुनायी। तन तो शोघ ही दारुमयी मर्तिकी स्थापनाका आयोजन होने लगा । वंशीवदनने उसी नीमकी एक सुन्दर लकड़ी काटकर बढहेंने एक बहुत ही सुन्दर श्रीगीराङ्गकी मूर्ति बनवायी ! पंद्रह दिनमें मुर्ति बनकर तैयार हो गयी। वंशीयदनने छोड़ेकी खळाकासे उसपर अपना ·नाम खोदा । जब चस्त्राभूषण पहनाकर श्रीमौराङ्गविग्रहको सिंहासनपर पथराया गया, तब सभीको उसमें प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्गकेदर्शन होने छगे। वंशी-

वदनने दूर-दूरे अक्तेंको झुटाकर खूव धूमधामि उत्त मूर्तिकी प्रतिग्रा की और एक बड़ा आरों मण्डारा किया। देवी विष्णुपियाजीने श्रीवमहकी नित्य-निमित्तक पूजांक निमित्त आपने आई तथा आईके पुत्र यादव-नन्दनको मन्दिरमें नियुक्त किया। श्रीविष्णुपियाजी नित्यमित मन्दिरमें दर्गन करनेके निमित्त आपा करती थीं और वंशीयदन भी उत्त मनीहर मृतिके दर्गनों के परम मत्तक होता था। यह मृति अयतक श्रीनवहीं मनिदानान है और उनके गोखामी पुजारी उन्हीं श्रीयादवनन्दनावार्य- के यंत्राजों होते होते हैं। आजकळ ये सभी श्रीमात् और धन-सम्पन्न है, भक्तीमें होते हैं। अपाठकक्षेत्र गोखामी योळे आदे हैं।

कुछ कालके अनन्तर पंधीबदन भी इस असार संसारको परित्याग करके परलोकशसीबन गये। अब प्रयाजीकी सभी सेवाका मार इद दामंदर पण्डितके ही जपर पड़ा। अपने प्रिय शिष्यके वियोगते प्रियाजीको अस्पिक क्लेश हुआ, और अब उन्होंने परते बाहर निकलना भी बंद कर दिया। परले अँधेरें निक्तानों साथ गङ्गालान करनेके निसित्त बादपर चली जाती थीं। अब पर्से ही गङ्गालाल करनेके निसित्त बादपर चली जाती थीं। अब पर्से ही गङ्गालाल मेंगाकर काल करने लगीं। कोई मी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने वेसे तो पर-पुरुषि जीवनधर्म कभी बातें नहीं की किन्नु अब उन्होंने मर्कोंको भी दर्शन देशन देशन होते थे, उन अरुष रंदकी सालके सेवा वर्रकी आइसेंके मर्कोंको उनके चरणोंके दर्शन होते थे, उन अरुष रंदके के सर्णक क्षत्रकाल स्वार्थने हेता वर्रन स्वार्थ प्राप्तिक क्षेत्रक चरणोंके करालक स्वर्थन क्षत्रकाल स्वार्थने ही मर्का अपनेको करालत्य समझते।

श्रीमद् अद्वैताचार्यमां अमीतक जीवित थे। इदावस्याक कारण उनका दारीर बहुत ही अधिक जर्बेरित हो गया था। उन्होंने जय प्रिया जीके ऐसे कठोर तपकी बात सुनी, तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिध्य ईशान नागरको प्रियाजीका समाचार केनेके निमित्त नयद्वीप भेजा। शान्ति- पुरसे नागर महाशय आये । यहाँ दामोदर पण्डित और श्रीशाय पण्डितमें मिलकर उन्होंने काग्न्माता श्रीविष्णुप्तियाजीके दर्शनींकी इच्छा प्रकट की । दामोदर पण्डित इंशान नागरको पिवाजीके अन्तःपुरम हे गये, और वे प्रियाजीके जरणकमलोंके दर्शनींसे कृतार्थे हुए । उन दिनों प्रियाजीका तर अधीकक हो रहा था । वे गदा पूजामन्दिरमें ही वैठी रहतीं । एक पात्रमें जावक अपकर सामने रख केशी और दूवरे पात्रको अवता ही रखतीं । प्रकार पात्रमें जावक अपकर सामने रख केशी और दूवरे पात्रको अवता ही रखतीं । प्रकार प्रात्रकों कर करने वैठती । एक वार—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णं कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—यह सोखट नामोंचाला सन्ध कह िष्या और एक चावल उस खालो पाप्रमें बाल दिया। इस प्रकार सीसरे पहरतक वे निरन्तर जर करती रहतीं। जरकी संख्याके साथ बाले हुए उतने ही चावलोंको तीसरे पहर बनातां। उनमें न तो नमक बालती और न दाल बनाती। यह उन्होंमेंने धोड़े ने चायल भोग लगाकर प्रसादकरों न्यय पा लेखी, और दोप घोड़े ने मक्तोंने गाँठ देती। पाठक, अनुमान से लगाई। वजीन अक्षरपाल इस मन्त्रकों जपनेसे फिक्को चावल तीसरे पहरतक होते होंगे, उन्हें ही चिना दाल-सामक पाना और प्रसादक लिये दोप भी छोड़ देना। अल्याहारकी बाल-सामक पाना और प्रसादक लिये दोप भी छोड़ देना। अल्याहारकी बाह हो होंगे, उन्हें ही चान

विष्णुप्रिया माता श्राचीदेवीर अन्तर्धाने।

भक्तन्द्वारे द्वारस्य कैला स्वेच्छाकमे॥
तार आज्ञा विमा 'ताने निषेध दसने।

अल्बन्य कडीर यत करिका धारणे॥

२१७

प्रग्युपेते स्नान करि कृताद्विक इथ्या। हरिनाम करि किछू सण्डुल लह्या ॥

नाम प्रति एक तण्डल सृत-पान्ने राख्य ।

हेन मते वृतीय प्रहर नाम खया

जपान्ते सेइ संख्यार राण्डुल मात्र खळा ।

यत्ने पाक करे मुख वस्त्रेते बान्धिया ॥

भलवण अनुपदरण अग्न छरवा।

महाप्रभुर भोग खगाय काकुति करिया ॥

विविध दिलाप करि दिया आचमनी।

मुष्टिक-प्रसाद मात्र अञ्जेन आएमि॥ भवरोपे प्रमादास बिस्तय मस्तेरे। एछन कठोर जत के करिते पारे॥

अर्थात् धानीमाताके अन्तर्थान हो जानेके अनन्तर श्रीविष्णुप्रिया-देवी मक्तींके द्वारा अपने घरके किवाड़ यंद करा लेती थीं। द्वार खुल-याने न खुलयानेका अधिकार उन्होंने खयं ही अपने अधीन कर रक्ता था। उनकी आहाके बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने अत्यन्त ही कटोर वत धारण कर रक्खा था ।। प्रातःकाल नित्य-कमंति निवृत्त होकर ये हरिनाम-अप करनेके निमित्त कुछ चावल अपने सम्मुख रख लेती थीं और प्रति मन्त्रपर एक-एक चावल मिद्दीके पात्रमें ब्रालती जाती थीं । इस प्रकार वे तीसरे पहरतक जप करती थीं । फिर तीसरे पहर यत्नपूर्वक बलाने मुखको बाँघकर उन जावलीका पाक करती थीं । यिना नमक और बिना दाल-शाकके उन चावलीका महायसको भोग छगाती थीं। भाँति-भाँतिक स्नेह वचन कहती। स्तुति-प्रार्थना करके विविध मॉतिके विलाप करतीं। अन्तमे आचमनी देकर भीग उसारती और उसमें एक मुदीमर चावल प्रशाद समझकर पा लेतीं । तेप बचा हुआ प्रशाद भकों में वितारत कर दिया जाता था । इस प्रकारका कठोर मत कीन कर सकेगा ?' सचयुच कोई मी इस प्रतक्तं गई कर सकता । श्रीगौराङ्गकी अर्थाङ्गनी ! सचयुच ग्रम्हारा यह मत तुम-केसी तरस्तीकी प्रणीयनीके ही अनुरूप है। माता ! कुम्हारे ही तरमें तो गौर-भक्त तप और मतका कठोर नियम सीले हैं। हमारी मातायें तुम्हें अपना आदर्श बना लें तो यह अशान्तिपूर्ण संतार स्वर्गने भी बदकर मसकर और आनन्दप्रद वन जाय ।

श्रीईदान नागरने प्रियाजीका सभी वृत्तान्त अपने प्रमु अदैताः चार्येरे जाकर कहा। आचार्यने सुनकर कुछ अन्यमनस्कमायरे कहा--अच्छा, वैसी श्रीकृष्णको इच्छा।

अवधूत निस्थानम्द्रजी भी जाहवी और वसुमती नामकी अपनी दोनों ग्रीहणियोंको छोड़कर परछोकवाली बन चुके थे। बसुमतीकी गोदम बीरचन्द्र नामक एक पुत्र था, जाहवीकी गोद खाडी थी। जाहवीदेशी पद्मी-डिल्डी और देश-कालको समझनेयाली थीं। पतिके पक्षात् वे ही मक्तं-को मन्त्रदीक्षा देती थीं। उनका आजतक कभी भीविष्णुमियाजीये हाखात्कार नहीं हुआ था। अपने पति अवध्य निस्थानम्दके द्वारा थे विष्णुपियाजीके गुआंको मुनती रहती थीं। अब बच उन दोनोंने विष्णु-प्रियाजीके ऐसे कठोर तक्की बात सुनी तच तो शीविष्णुप्रवाजीके दर्शनों-की उनकी इच्छा प्रबल्ह हो उठी। वे दोनों शानित्युरमे शीअदैताचायेक पर आयीं और वहाँचे अदैताचार्यकी ग्रीहणी श्रीतीकादेवीके शाय लेकर विष्णुप्रियाजीके दर्शनोंको चलीं। नबदीपमें वे बंगीवदनके पर आफर उत्तरीं। इस वातको हम पहले ही बता चुके हैं कि बंगीवदन इस अधार संसारको सदाके डिव्हे त्याग गये ये, उनके नैतन्यदाय और निताहंदास ये दो पुत्र थे। बड़े पुत्रके उन दिनों एक पुत्र हुआ था। जिसका नाम परवालीने रामचन्द्र रचना या। आगे चलकर ये ही रमाई पण्टितके नामसे प्रसिद्ध हुए। इनमें वंशीवदनका अंश माना जाता है।

विष्णप्रियात्रीने अवधतकी धर्मविवयोंके आगमनका समानार मना । उन्होंने जन बेचारियोंको पहले कभी नहीं देला था। हाँ, वे मना करती थीं कि अवधत अब गृहस्थी बनकर रहते हैं। विवाजी बाहर तो तिकलती ही नहीं थों। किन्तु जब उन्होंने अवध्तकी गृहिणियोंका और मीसादेवीका समाचार सनाः तथ सो अपने प्रिय शिष्य बंशीवदनके घर जानेमें कोई आपत्ति न समझी । वंशीवदन उनके पत्रके समान था। वंशीवदनका पत्र चैतन्यदाम भी प्रियाजीके चरणोंमें अत्यधिक मक्ति रखता या, उसके घरको इतार्थं करने और उसके पुत्र रामचन्द्रको देखने तथा सीतादेवी आदिसे मिलनेके निमित्त प्रियाजी चैतन्यदासके घर पद्मारी । चैतन्यदासका घर विवाजीके घरके अत्यन्त ही समीप था । वियाजीके पक्षारनेसे परिवारके सभी लोगोंके हर्पका ठिकाना नहीं रहा । नित्यानन्दजीकी गृहिणी जाह्नवीदेवीने उठकर विष्णूपियाजीका स्वागत किया । दोनों ही महापुरुपोंकी अर्थाद्विनी सगी दो बहिनोंके समान परस्पर हृदय-ते-हृदय मिलाकर मिलीं । तय जाहवीदेवी एकान्समें प्रियाजीको लेकर उनसे स्नेहकी बातें करने लगी । जाहबीने स्नेहसे प्रियाजीके कोमल करको अपने हाथमें छेते हुए कहा-विहन ! तम इतना कठोर तप नयों कर रही हो ! इस शरीरको सुखानेसे क्या लाभ ! इसी शरीरसे तो ग्रम इरिनाम 'ले सकती हो । बहिन ! सुम्हारी ऐसी दयनीय दशा देखकर मेरी छाती पटी जाती है। मेरे पति महाप्रभक्षी आहारे अवध्तवेप छोड्कर एहस्थी बन गये । उन्हें इतनी कटोरता अमीए नहीं थी। मेरे पति मुझसे अन्तिम समयम कह गये थे। शरीरको कप्ट देना ठीक नहीं है। बहुत कठोरता कामकी नहीं होती ।

पीरे-पीरे बॉलीमें ऑप् मरकर प्रियाजीने कहा---पहिन ! हुन अपने पतिकी आजाका पाटन करों । मेरे पृति हो भिष्ठुक वनकर, भिज्ञाप निर्वाद करके, खियोंक स्पर्धि दूर रहकर घोर तपस्तीकी तरह जीवनमर रहे । उन्होंने अपने सरीरको कमी सुख नहीं पहुँचाया । मैं तो जितना वन सकेगा, शरीरको सुखाऊँगी ।' इतना कहते-कहते प्रियाजी कदन करने क्यों।

इसके अनन्तर उन्होंने आक्र बीतादेवीके पैर छुए । धीतामाताने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा—्नाव गौराङ्क की यहिणी हो, जानमाता हो। तुम मेरे पैर मत छुओ ।' विष्णुपियां की काधीर होकर इदा चौता-माताकी गोदमें छहक गयीं । धीतामाताने उनके विरक्ते गोदीमें एकते हुए कहा—्राव करकाव निक्कित हो मी गौराङ्क हु एक गरीं । से एकति हुए कहा—्राव करकाव निक्कित को गोदीमें रकते हुए कहा—्राव करकाव मित्र कि को तो मेरे इद पति हुग्दि है ।' विष्णुप्रियो । तुम इतनी को तो तो तो से इद पति हुग्दि है ।' विष्णुप्रियो भीके दोनों कमलके चनान बड़े-बड़े नेजींचे निरन्तर अशु निकल रहे थे । धीतामाता उन्हें अपने अञ्चलके पींछ देती और उनी खण वे पिर भर आते । धीतादेवीके वक्ष भीय गये, किन्द्र विष्णुप्रियाविके नेजींका तल न का । रोते-रोते उन्होंने चलवे विदा छो । आह्वविदेवीने पूछा—्विहिन ! अव कम भेंट होगी !

, अपने ऑमुओं बाह्यीदेषीके वक्षःखळको भिगोती हुई विखु-प्रियाजीने कहा---'अब मिळना बना ! जब देवकी इच्छा होगी।' हतना कहते-कहते प्रियाजीने रोते-रोते बाह्यदियी और वसुमतीदेवीका आर्ळिङ्गन किया, चीतामाताके पैर खुप्ट और वे घरको चळी आर्थी।

अब विष्णुपियाजीका वियोग दिनीदिन अधिकाधिक बदने लगा । अब ये दिन-रात रोती ही रहती थीं। काञ्चना उन्हे श्रीचैतन्यलीलार्षे सुना-सुनाकर सान्त्वना प्रदान करती रहती; किन्तु विष्णुपियाजीका हृदय अपने पतिके पास पतिलोकमें जानेके लिये तहफ रहा या । इसलिये रात-दिन अनके नेत्रोंसे अभुधारा ही प्रवाहित होती रहती ।

फारचुनी पूर्णिमा थी, चैतन्यदेवके जन्मका दिवस था। विण्यु-प्रियाजीकी अधीरता आज अन्य दिनोंकी अधेका अस्पिक यद् गयी थी। वे पगटीकी तरह हा प्राणनाय! हा हृदयरमण! हा जीवन-सर्वस्व! कहकर लंबी-लंबी साँगें छोहती थीं। काञ्चना उनकी ऐसी दसा देखकर चैतन्यचरित्र सुना-सुनाकर सान्त्यना देने लगी किन्तु आज ये सान्त होती ही गहीं थीं, थोड़ी देरके पक्षात् उन्होंने कहा—'काञ्चनं! द् यादवको तो सुला ला, आज मैं उनकी मृतिक मीतरसे दर्शन करना चाहती हूँ।'

काज्ञनाने उटी समय आक्षाका पालन किया । बहू जीस्त्रीसे यादघाचार्य गोस्वामीको शुला लायो । आचार्यने मन्दिरंक कपाट लोले । लंबीलंबी सांस छेती हुई वक्कते द्वारीर दककर विष्णुप्तियारेबीजीने मन्दिरंग प्रवेश किया और योड़ी देर एकान्त्रमे रहनेकी इच्छाते किया इंद करा दिये । काञ्चना द्वारपर एवड़ी देश । वाद्यानार्यने किवाइ यंद कर दिये । काञ्चना द्वारपर एवड़ी रही । वाद्यान वहुत देर हो गयी तब काञ्चनने व्यातके खाय आचार्यने किवाइ लोलनेको कहा । आचार्यने दिवास लोलनेको कहा । आचार्यने दिवास लोलनेको कहा । आचार्यने दिवास प्रवेश साथ एकीमूल हो गयी । उठके पश्चात् फिर किवीको औविष्णुप्रियाजीके इच भौतिक द्वारी गयी । उठके पश्चात् फिर किवीको औविष्णुप्रियाजीके इच भौतिक द्वारपर करने हो हुए । मन्दिरको शह्य वेखकर काञ्चना चीत्कार पारकर वेहोश होकर गिर पड़ी, वधी मक हाहकार करने लगे । हा गौर ! हा विष्णुप्तिये ! की करणाभरी ज्वनित्रे दिवानिविहागर्ष भर गयी । मक्नीके करणाभन्दनरो आकाश्यमण्डल गूँवने लगा !

7-6-75-9-7-

### श्रीश्रीनिवासाचार्यजी

गौरशक्तिथरं सीम्यं सुन्दरं सुमनोहरम्। गोपाळानुगतं विज्ञं श्रोनिवासं नमाम्यहम्॥%

(प्र० ८० ४०) आचार्य श्रीनिवासजीके पूजनीय पितृदेव श्रीचैतन्यदास घर्दमान जिलेके अन्तर्गत चाकन्दी नामक प्राप्तमें रहते थे। वे श्रीचैतन्यदेवके

अनन्य मक्तींमेंसे थे। असलमें उनका नाम तो या गङ्गाधर भट्टाचार्य किन्तु श्रीचैतन्यके प्रेममाहुस्यके कारण लोग इन्हें 'चैतन्यदान' कहने

रूरी थे । महाप्रमु जब गृह स्थागकर कटवामे कैदाव भारतीके स्थानपर मंत्र्यास-दीक्षां लेने आये। तब वर्षे उपके दर्शनोंके लिये बहुतनी भारमी

अ को साधान श्रीनैतन्यदेनके प्रेमके दूसरे निव्रह समये जाते हैं, जो चैनन्यदेनके ही समान झन्दर, सीम्य और लोगोंके मनको हठाए ज्यपनी ओर आकर्षित करतेनाले थे, उन आनार्यप्रवर श्रीगोपालनहुओंके प्रिय दिख्य

श्रीश्रीनिवासान्वार्थके चरणोमें मै प्रणाम करता हैं।

आये हुए थे। उन आगत मतुष्योंमेरे महाचार्य गङ्गाधरजी भी थे। उन्होंने यह हृदयिदारक हस्य अपनी ऑखोंसे देखा या। यस, उसी ग्रोकमें थे पागलीकी तरह हा चैतन्य! हा चैतन्य! कहकर फिरने लगे, तमीरे ये चैतन्यदासके नामसे पुकारे जाने लगे।

हंश्वरकी इच्छा यही ही प्रवल होती है, इद्धावस्थामें चैतेन्यदार जीको सन्तानका मुख देखनेकी इच्छा हुई । विवाह तो इनका यहुत पहले ही हो चुका था, इनकी धर्मपत्नी श्रीळस्मीधियाजी वही ही पतिपरायणा सती-साच्ची नारी भीं । वे अपने पतिको संखारी विषयीत विवरक देखकर विक नहीं होती थीं । पतिकी प्रवलतामें ही वे अपनी प्रवलता समझतीं । इम इद्धावस्थामें दम्मतीको पुत्र-दर्शनकी छाल्छा हुई । दोनों ही पति-पत्नी पुरीमें महाप्रमुक्त दर्शनोंके छित्रे गये । महाप्रमुने आशीर्वाद दिया कि 'तुग्होरों जो पुत्र होगा, उसमें हमारी शक्तिका अंश रहेगा, वह हमारा ही दूखरा विषह होगा । महाप्रमुक्त वरदान अन्यया थोड़े ही हो चक्ता था । इसके दूसरे ही वर्ष छस्मीप्रियाजीने चाकन्दीमें एक पुत्र-रण प्रवल किया । माला-पिताने उत्तका नाम दक्ता श्रीनेवाल । ये ही भीनियाल आगे चळकर श्रीनिवालाचार्यके नामसे भक्तोंमें अस्यिक प्रविड हुए ।

श्रीनिवात बाह्यकाल्ये ही बुदिसान्, सुशील, सैम्य और मेयावी मतीत होते थे। स्वरह-अठारह वर्षकी अल्पावस्थामे ही ये व्याकरण, काल्य तथा अल्ड्झर-वास्त्रोमें धारद्भत हो गये थे। इनकी नत्मशल जानिवासमें थी। इनके नाना श्रीयल्यामानार्थ थी। परम मक्त और सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो वड़ी पतिपरायणा और चैतन्य-चरणोंमें श्रद्धा रखने-यार्थ थी। बस्यकालये ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवासको चैतन्य-स्थित थी। बस्यकालये ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवासको चैतन्य-स्थितार क्रव्यस्थ करा दी थीं। बच्चेक हृदयमें बाल्यकालकी जमी हुई

छाप सदाके लिये अमिट-सी हो जाती है। श्रीनिवासके हृदयमें भी नैतन्यकी सनमोहिनी सूर्ति समा सबी। ये नैतन्य-नरणोंके दर्शनीके लिये छटपटाने को।

एक दिन ये अपनी ननशाल जाजिमामको जा रहे थे, रास्तेमें श्रीइहिनवाडी श्रीनस्हरि सरकार है हनकी मेंट हो गयी। सरकार महाशय महाममुके अनन्य भक्त थे और गौर-मक्तेंमें ये 'सरकार ठाकुर' के नामसे प्रतिद थे। पण्डित गोस्वामी ( गहाचर पण्डित ) के ये अत्यन्त ही इन्गरात्र थे। ये इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे।

श्रीनिषावश्रीने सरकार टाकुरकी स्वाति तो सुन रक्षी थी। किन्तु उनके दर्शनीका सीमाग्य उन्हें आजतक कमी प्राप्त नहीं हुआ था। इपर ठाकुर सरकारने भी बालक श्रीनियावकी अवाधारण प्रतिमा और प्रभुररावणताकी प्रशंश शुन रखी थी और वे उब होनहार बालकको देखानेक लिये खालांग्रित भी थे। सहस्र दांनीजी रास्त्री भेंट हो गयी। श्रीनियावश्रीने श्रद्धा-मिष्टिके सहित सरकार ठाकुरके चरणों मृत्याम किया और सरकार टाकुरने इन्हें प्रमालिङ्कन प्रदान करके प्रभु-म्प्रमातिका आधीर्याद दिया। उन महायुक्त आधीर्याद पारूर श्रीनियास स्रवानी ननताल होकर लीट अभी और अपने पिताले महामुक्ती स्रीलाओंको बहे ही चावशे सुनने स्था । उन्होंने एक-एक करके मधुके स्था अन्तरक्ष मखीके संक्षित चरित्र जान लिये।

कालकी गाँत विचित्र होती है, चैतन्यदासजीको व्यर आने लगा और उसी व्यरमें वे इस अवार संसारको त्यागकर चैकुण्ठवाणी वन गये। भीनिवास अब पितृहीन हो गये। लग्नीप्रिया पतिके योकमें दिन-रात रोने रागी। भीनियासबीके नाना श्रीवल्समाचार्यके कोई सन्तान नहीं थी। ये ही उनकी सम्पूर्ण सम्यत्तिके एकमात्र उत्तराधिकारी थे, अतः ये अपनी माताको लेकर जाजित्राममें जाकर रहने लगे | इनकी बार-वार स्था होती थी कि नव कुछ छोड़-छाइकर श्रीचैतन्य-चरणींकी ही घरण हैं, किन्तु स्तेहमयी माताके सम्यत्यके कारण वे ऐका कर नहीं सकते थे। किन्तु एक बार पुरी चलकर उनके दर्शनों हो हो कर नहीं सकते थे। किन्तु एक बार पुरी चलकर उनके दर्शनों हो हो किन्तु मक-मण्डलीम इनका अश्वाक आदर था। इस अल्यावस्थाम ही इनकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी। अतः इन्होंने अपनी इन्छा खरकार ठाकुरपर प्रकट की। सरकार ठाकुरने प्रकलता प्रकट करते हुए कहा-चुत्रम पुरी जाकर श्रीचैतन्य-पर्णोंक दर्शन अवस्य करो। में बुग्होरे साथ एक आदमी किये देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ परी ही उनके साथ परी ही अता है। यह सहस्य हों। में बुग्होरे साथ एक आदमी किये वे उनके साथ परीही कीर चल पड़े ।

श्रीचैतन्यदेवके प्रेममें विभोर हुए ये अनेक यातें शोचते जाते ये कि श्रीचैतन्य-चरणोंमे जाकर याँ प्रणत हूँगा, याँ उनके प्रति अपना मक्टि-माय प्रकट करूँगा। एक दिन स्वयं उन्हें अपने हायोंचे बनाकर मिश्रा कराऊँगा। 'श्रीचैतन्य-चरणोंके दर्शनोंकी उत्कट उत्कच्याके कारण ही उनके मनमे ऐसे भाव उठ रहे थे कि रास्तेमें उन्होंने एक बहा ही इदय-विदारक समाचार सुना। 'जिनके दर्शनोंकी छाळशांके हम पुरी जा रहे हैं, ये वो अपनी छोळाको संवरण कर जुके। चैतन्यदेव हस नश्चर शरीरको छोड़कर अपने नित्य-धायको चले याये। 'श्र समाचारको सुनते ही हनका इदय फट गया, वे मूर्विज्ञ होकर पृथ्वीपर मिर पड़े विदार देश दरके परचात् इन्हें होश्र आवा, सब दुरीसत मनवे अचितन्यको छोडास्यलीक स्टीनोंके ही निमित्त वे रोते-रीते आगे बहे।

पुरीमें जाकर उन्होंने देखा वह भरी-पूरी नगरी गौराङ्गके विना श्रीहीन तथा विघवा स्त्रीकी माँति निरानन्दपूर्ण बभी हुई है। सभी गौर-भक्त भौर-विरहमें तह मछलीकी भाँति तड़प रहे हैं। गौरने स्वप्नमे ही धन्हें गदाघर पण्डितके पास जानेका आदेश दे दिया था। पण्डित गोस्वामीकी रूपाति ये पहलेखे ही सुनते रहतेथे। पुरीने ये गदाधर गोस्यामीका पता पूछते पूछते उनके आश्रममं पहुँचे । वहाँ उन्होंने विरह-वेदनामें येचेन बैठें हुए पण्डित गोस्वामीको देखा। पण्डित गोस्यामी चैतन्य-विरहमें विश्वित-से हो गये थे । उनके दोनों नेत्रोंसे सतत अश्र प्रवाहित हो रहे थे । भीनिवासजी 'हा चैतन्य !' कहते-कहते उनके चरणोंमें गिर पडे। ऑसुओंके भरे रहनेके कारण पण्डित गोस्वामी श्रीनियासजीको देख नहीं तके। उन्होंने अत्यन्त ही कदणस्वरमें कहा-भीया ! हुम कौन हो ! इस सुमधुर नामको सुनाकर हुमने मेरे शिथिछ अड़ोंमें पुनः शक्तिका सञ्चार-सा कर दिया है। आज मेरे हृदयमें ग्रुग्हारे इन मुमघुर वाक्योंसे बड़ी शान्ति-सी प्रतीत हो रही है। द्वम श्रीनिवास तो नहीं हो ।' दोनों हाथोंकी अञ्चलि बाँधे हुए श्रीनिवास्त्रीने कहा--प्रभी ! इस अधम भाग्यहीनका ही नाम श्रीनिवास है । स्वामिन् ! इस दीन-टीन कंगालका नाम आपको बाद है, प्रभो ! मैं बड़ा हतभागी हैं कि इस जीवनमें थीचैतन्य-चरणोंके साक्षात् दर्शन न कर सका। महाप्रभु यदि स्वप्नमें मुझे आदेश न देते तो मैं उसी क्षण अपने पाणीकी विसर्जन करनेका संकल्प कर चुका था । चैतन्यचरणींके दर्शन विना इस जीवनसे क्या लाभ !?

पण्डित ग्रोस्वामीने उठकर भीनियासजीका आहित्रन किया और उनके कोमल अंगपर अपना चीतल ग्रेममय करकमल धीरे-धीर फिराने लगे । उनके ग्रेम-स्वर्मीय भीनियासजीका सम्पूर्ण चरीर पुनकित है। उठा । तथ अपीरताके साथ पण्डित गोखामीने करणकण्डिये कहा-श्रीनिवास ! अव में भी अधिक दिनीतक जीवित नहीं रह एकता । गौरके
विरहमें मेरे भाण तड़प रहे हैं । में तो उसी दिन समुद्रमें कूदकर
इन भाणोंका अन्त कर देता, किन्तु प्रमुकी आशा थी कि में तुम्हें
श्रीमद्रागंध्त पढ़ाऊँ । मेरी खिति अब पढ़ानेयोग्य तो रही नहीं।
किन्तु महाममुकी आशा शिरोधार्य है । अनु तुम्हें बृन्दावनमें आकर
रूप-सनातनके मन्योंका अध्ययन करनेके लिये भादेश दे गये हैं ।
वे सुम्हरे द्वारा गोइदेशमें अधिका प्रचार कराना चाहते, हैं । तुम अब आ गये, लाओ में प्रमुकी आशाका पालन करूँ । इस्से पहले तुम पुराके सभी प्रसिद्ध-मिस्द्व गौर-भक्तोंके दर्शन कर आओ ।'

पिण्डत गोखामीने अपना एक आदमी श्रीतिवाधजीके साथ कर दिया । उसके साथ वे श्रीजगनाधजीके दर्धन करते हुए सार्वमीम महावार्य, राय रामानन्द आदि मक्तीक दर्धनों के लिये गये और उन सक्की वरण-वन्दना करके हन्होंने अपना परिचय दिया । समीने हक्ते उत्तर पुत्रकों मोति करेंद्र एकट किया । इस अपने विदा होकर फिर मे मक हरिदाधजीकी समाधिक दर्मानों के लिये गये । वहाँ हरिदाधजीकी नामानिश और उनकी शिरणुताका स्यरण करके ये मूर्कियत हो रे । अधितान्यली सभी शीलास्वित्यों दर्धनं करते हे ये । अधितान्यली सभी शीलास्वित्यों दर्धनं करके मे पुनः पण्डित गोस्तामीक समीप और आयो । तब मदाध्यत्वीन इन्हों महास्वादक मोजन कराया । मोजनक अनन्तर खख होनेपर हन्होंने श्रीमदारादतके पाठकी विश्वास की । गदाधर गोस्तामीक नेक्षिय कल निरन्तर यह रहाया । स्वतिनीति, पहते-शिखते हर समय उनका अशुमवाह जारी

ही रहता । वे बड़े कप्टसे पोथीको श्रीनिवासजीको देकर पदाने छो ।

श्रीनिवासजीने देखा । योथीका एक मी अधर ठीक-ठीक नहीं पढ़ा जाता । सभी पृष्ठ पण्डित गोखामीके नेत्रोंके जलसे भीगे हुए हैं । निरन्तरके अशु-प्रवाहसे पोथीके सभी अक्षर मिटकर पृष्ठ काले रंगके बन गये हैं 🛭 श्रीनिवासजीने उसे पढ़नेमें अपनी असमर्थता प्रकट की । तब गदाघर गोस्वामीने कडा----धीनिवाम ! अब मेरे जीनेकी तुम विशेष आधा मत रक्लो । संसार मुझे सूना-मूना दोलता है। हाय ! जहाँ गौर नहीं, वहाँ में कैसे रह सकूँगा । मेरे प्राण गौर-दर्शनोंके लिये लालायित हो रहे हैं। यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही द्वम गौड़ चले जाओ । नरहरि सरकारके पास मेरे हाथकी लिखी हुई एक नयी पोथी है। उसे ले आओ । बहुत सम्भव है। मैं तुम्हे पदा सर्कें । श्रीनिवासजी समझ गये कि पण्डित गोखामीका द्यरीर अव अधिक दिनतक नहीं टिक सकता । वे उसी समय सरकार ठाकुरके समीपसे पोथी लानेके लिये चल पड़े । श्रीहर्टमें आकर उन्होंने सभी वृत्तान्त सरकार ठाऊरछे कहा और वे जस्दीने पोधी लेकर पुरीके लिये चल दिये।

अभी ये पुरीके आधे ही मार्गमें पहुँचे थे कि उन्हें यह हृदयको हिला देनेवाला दूसरा समाचार मिला कि पण्डित गोखामीने गौर विराहने अभिमें अपने दारीरको जला दिया। ये हल संलारको छोड़कर गौरके समीप पहुँच गये । दुनियत श्रीनियासके कलेजेमें केवहों बिर्णगंके स्मानेते जितना पाव होता है। उतत्व श्रीनियासके कलेजेमें केवहों बिर्णगंके स्मानेते जितना पाव होता है। उत्तत्व भी नद्दा पाव हो गया। ये रो-पंकर मृभिषर लोटने लगे। 'हाय! उन महापुरवये में श्रीमद्राणग्त भी नपद सका। अब पुरी जाना व्यर्थ है।'यह सोचकर ये किर गोइकी रो ओर लीट पहुं । वहाँ पानीहाटीते कुछ दूरार उन्होंने एक तीयरा हृदयिवारक समाचार सुना। एक मनुष्यने कहा—'महाममुके

तिरोमानके अनन्तर थीपाद नित्यानन्दवीकी दशा विचित्र ही हो गयी थी। उन्होंन संकीर्तनमें जाना एकदम बंद कर दिया था। वे लक्दरिके अपने मकानमें ही पड़े-पड़े 'हा गौर! मा गौर! क्वकर खदा बदन किया करते थे। कमी-कमी कीर्तनके छिये उठते तो खणमरमें ही मूर्डित होकर गिर पढ़ते और धण्टोंमें जाकर होश्रमें आते । सभी मक उनकी मनोस्पाको समझते थे। इसिक्ट कोई उनके एंकीर्रेनमें खलनेका आगाद नहीं करता था। एक दिन वे दयामग्रुन्दरके मन्दिर्म मर्कोंके वाप संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन करते-करते ही वे अचेत होकर भूमिपर गिर पड़ । यह उनकी अचेतनता लोगित हो थी। भक्तोंने माँति-मौतिके यक्ष किये किये किये विकास भारी मिता हो साथ सिक्ट ग्रंपे थे।

श्रीनिवासमीके कपर माना वज गिर पड़ा हो। वे खिल-चित्तरे क्रन्दन करते-करते सरकार ठायुरके समीप पहुँचे और रो-रोकर समी रमाचार सुनाने लगे । मक्तिमवनके इन प्रधान साम्मीके टूट जानेसे मक्तोंको अपार दुःख हुआ। सरकार ठाकुर बच्चोंकी तरह दाई मारकर हदन करने लगे। श्रीनिवास्त्रीके दोनों नेत्र हदन करते करते फूछ गर्म थे । व कण्ड र्वेध जानेके कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे । सरकार ठाकुरने इन्हें कई दिनोंतक अपने ही यहाँ रक्ला । इसके अनन्तर वे घर नहीं गये । अब उनकी इच्छा ओचैतन्त्रकी कीड़ा-मूमिक दर्शनीकी हुई । वे डमी समय सरकार ठाऊरते विदा होकर नवदीपमें आये । उन दिनी विष्णुप्रियादेवीजी घोर तपस्यामय जीवन विता रही थीं। वे किसीसे मी बातें नहीं करती थीं। किन्तु उन्हें स्वप्नमें श्रीगीराङ्गका आदेश हुआ कि भीतिवास हमारा ही अंध है। इसने मिडनेमें कोई क्षति नहीं । इसके।कपर प्रम कृपा करो ।' तब उन्होंने श्रीनिवासनीको स्वयं बुलाया । वे इस छोटे बालकके ऐसे त्यामा वैराग्य, प्रेम और रूपलावण्यको देखकर वड़ी ही प्रवन्न हुई । प्रियानीने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित की । इनके वार्ते की, इनके मस्तकपर अपना पैर रक्खा और अपने परके बाहरी दालानमें इन्हें कई दिनोंतक रक्खा ।

जगन्माता विष्णुप्रियां अधि थिदा होकर ये शान्तिपुरमें अदैतानार्यकी जनमभूमिको देलने गये । वहाँ थे नित्यानम्द्रजीके घर खहदहमें
पहुँचे । वहाँ अपधूतकी पत्नी श्रीमती जाह्मवीदेवीने इनपर अपार प्रेम
प्रदर्शित किया और कई दिनांतक अपने वरमें ही इन्हें रक्खा । उन
दोनों माताओं की चरण-यन्द्रना करके ये खानाकुल कुष्णनगरके गोस्तामी
अमिरामदावं शोके दर्शनों को गये । उन्होंने ही इन्हें इन्दावनमें जाकर भक्तिः
प्रस्पें अध्ययन फरने की अनुमति दी । उनकी आजा शिरीभार्य करके
ये अपनी माताले आंखा लेकर काशी-प्रवार होते हुए इन्दायन पुँचे ।
वहाँ जीव गोस्तामीने इनका बड़ा स्कार किया । उन्होंने ही गोपलमहते इन्हें मन्द्र-दीक्षा दिलायी । ये धुन्दावनमें ही रहकर क्षित्र और
स्वातन आदि गोस्तामिनों के बनाये हुए प्रक्तिशाकीका अध्ययन करने
को । वहाँ इनकी नरोक्षायदावं वाया द्वायानन्दानिक वाय भेट हुई
और उन्होंके साथ ये गोस्तामिनों कर्यों का अध्ययन करने

श्रीजीय गोस्तामीजीने जब समझ लिया कि ये तीनों ही योग्य बन गये हैं, तीनों ही वैजली, मेघावी और प्रभावशाली हैं, तब दर्षे गौड़देवमें भिक्तवबका प्रचार करनेके निमिक्त मेबा। नरोत्तमदावनीको 'ठाकुर' की उपाधि दी और श्रीनिवासजीको आचार्यको । मिक-मन्यों-के बिना मिक-मार्गका ययायिथि प्रचार हो नहीं सकता। अतः जीव गोस्तामीने बहुत-से मन्योंको गोमजामेके कपड़ोंमें बँधवान्यपाकर तथा कई सुर्पक्षत संदूकीमें बंद कराकर एक बैळगाड़ीमें छादकर दनके साथ मेजा। रक्षांके लिये सायमें दस अलबारी सिवाही भी कर दिये। तीनों हीं तेजस्ती युवक अपने आचार्यों तथा मर्च्योंके चरणोंमें मणाम करके काशी-प्रयाग होते हुए गौड़देशकी और जाने ख्ये ।

रास्तेम बाँकडा जिलेके अन्तर्गत बनविष्णुपर नामकी एक छोटी-सी राजधानी पड़ती है, वहाँ पहुँचकर डाकुओंने इनकी सभी संदुर्के छीन लीं और समीको मार भगाया । इस बातसे समीको अपार कप्ट हुआ । असलमें उस राज्यके शासक राजा बीरहम्मीर ही डाकुओंको उत्साहित कर दिया करते थे और उस गाड़ीको भी धन समझकर उन्होंने ही भुटवा लिया था । पुस्तकोंक खुट जानेसे दुःखी होकर श्रीनिवासजीने श्योमानन्दजीवे और नरोत्तम ठाकुरवे कहा—'आपलोग अपने-अपने स्थानोंको जाइये और आवार्यचरणोंकी आजाको शिरोधार्य करके भक्तिमार्गका भचार कीजिये । मैं या तो पुस्तकोंको प्राप्त करके लौटूँगा या यहीं कही प्राण गेंवा दूँगा। बहुत कहने सुननेपर वे दोनों आगेके लिये चले गये । श्रीनिबासजी बनविष्णुप्रसे प्रमन्द्रमकर पुस्तकांकी खोज करने छगे। देवसंयोगसे जनका राजसमामें प्रवेश हो गया। राजा धीरहम्मीर श्रीमद्भागवतके बडे प्रेमी थे। उनकी समामें रोज कथा होती थी। एक दिन कथावाचक राज-पण्डितको अगुद्ध अर्थं करते देखकर इन्होंने उसे टोकाः तब राजाने छुत्-इलके साथ इनके मैले-कुचैले वस्त्रीको देखकर इन्होंने अर्थ करनेको कहा । बस, फिर क्या था, वे धाराप्रवाहरूपये एक ही श्लोकके नाना भौतिसे युक्ति और शास्त्रप्रमाणद्वारा विलक्षण-विलक्षण अर्थ करने लगे । इनके ऐसे प्रकाण्ड पाण्डिस्यको देखकर सभी श्रोता मन्त्रमुग्ध-से बन गये । राजाने इनके चरणोंमें प्रणाम किया । पृछनेपर इन्होंने अपना सभी बुत्तान्त सुनाया । तत्र डयडबाई ऑस्वींसे राजा इन्हें भीतर से गया और इनके पैरोमें पड़कर कहने लगा-ध्यापका वह पुस्तकोंको दटनेवारा टाकृ में ही हूँ। ये आपकी पुस्तकें ज्यों-की-त्यों ही स्वती हैं।' श्रीजीव गोस्वामीकी दी हुई समी वस्तुओंको सुरक्षित पाकर ये प्रेममे गद्गद

होकर अधुविमोचन करने लगे। इन्होंने श्रदा-भक्तिक साथ उन पुलकों-को प्रणाम किया और अपने परिश्रमको सफल हुआ समझकर अत्यन्त ही प्रक्षत्र हो गये। उसी दिनसे राजाने वह कुल्पित कर्म एकदम त्याग

दिया और वह इनका मन्त्रशिष्य बन गया। वनविष्णुपुरके राजाका उदार करके फिर ये जानिमाममें अपनी माताके दर्शनोंके लिये आये। बहुत दिनोंके पश्चात् अपने प्यारे पुंचको पाकर स्नेहमयी माताकी प्रवन्नवाका ठिकाना नहीं रहा, वह प्रेममें गङ्गाह्र

कण्डले रहन करने लगी । आचार्य श्रीनियास अब वहीं रहकर महिल मार्गका प्रचार करने छगे। उनकी वाणीमे आकर्षण थाः चेहरेपर तेज था। सभी बैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे। वैष्णवसमाजके ये सम्माननीय अपनी समझे जाते थे । उन्चास वर्षकी अवस्थामे इन्होंने अपना पहला विवाह किया और कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह भी कर लिया। इस प्रकार दो विवाह करनेपर भी ये विरक्तोंकी ही भाँति जीवन बिताने लगे । बीचमें ये एक बार पुनः अपने गुरुदेयके दर्शनोंके निमित्त बुन्दायन पथारे थे। तबतक इनके गुरु श्रीगोपाल महका वैकुण्डवास हो चुका था। कुछ दिन बन्दावन रहकर ये पुनः गौड़देशमें आकर प्रचारकार्य करने लगे।

# टाकुर नरोत्तमदासजी

छोकनायप्रियं धोरं छोकातीलं च प्रेमत्स् । ...' श्रोनरोत्तमनामार्थ्यं सं विरक्तं नमान्यदस् ॥॥ ........

. (प्र० व० ५०) पद्मानदीके किनरिपर खेतरी नामकी एक छोटी-सी राजधानी है।

उसी राज्यके स्वामी श्रीकृष्णानन्दरत्त मज्युदारके यहाँ नारापणीहेबीके । गर्ममे ठाकुर नरीत्तमदासजीका जन्म हुआ। वे बाल्यकारले ही चिरस्त थे। घरमें अञ्चल ऐस्वर्य था, समी प्रकारके संसारी सुख थे, किन्तु इन्हें

थे । घरमें अञ्चल ऐसार्य था, सभी प्रकारके संसारी सुख थे, किन्तु इन्हें

• श्रीलेकनाथ गोशामीके घरम प्रिय शिष्य, महाभैयंवान् और लेकातीत कर्म करनेवाले उस श्रीमरीजयंदासभीके चरणीये में एण्या करना हूँ, जी राजपांदकी

छोडकर विरक्त बनकर छोगोंको प्रेमरान देते रहे ।

अस्य भी अच्छा नहीं तमता या । ये वैष्णवेंकि द्वारा श्रीमौराहकी टीटाओंको अवण किया करते थे । श्रीरूप तथा सनातन और श्री-रधनाथदासनीके त्याग और वैरान्यक्षी कथाएँ सन-सनकर इनका मन राज्यः परिचार तथा धन-सम्पत्तिते एकदम किर गया । ये दिन-रात श्रीगौराञ्चकी मनोहर मूर्तिका ही ध्यान करते रहे। सोते-जागते, उठते-बैठते इन्हें खैतन्यलीलाएँ ही सारण होने लगीं । घरमें इनका चित्त एकदम नहीं लगता था। इसलिये ये घरको छोडकर कहीं भाग जानेकी बात सोच रदे थे । गौराङ्ग महाप्रभु तथा उनके बहुत-ते प्रिय पार्यंद इस संसारको स्यागकर वैकुण्ठवासी वन चके ये । बालक नरोत्तमदास कुछ निश्चित न कर सके कि किसके पास जाऊँ। पण्डित गोस्वामीः स्वरूपदामोदरः नित्यानन्दजीः अद्वैताचार्यं तथा सनातन आदि बहत-से प्रभूपापंद इस संसारको छोड गये थे। अब किसकी शरणमें जानेसे गौरप्रेमकी उपलब्ध हो सकेशी-इसी जिल्लामें ये सदा नियम रहते। एक दिन खप्रमे इन्हें भीगौराङ्गने दर्शन दिये और आदेश दिया कि 'तुम बुन्दावनमें काकर खोकनाथ गोस्त्रामीके शिष्य यन जाओ ।' वसः फिर क्या थाः ये एक दिन धरसे छिपकर बुन्दायनके लिये माग गये और वहाँ श्रीजीव गोस्तामीक शरणापन हुए । इन्होंने अपने स्वप्नक बचान्त जीव गोस्तामी-को सनावा। इसे सुनकर उन्हें प्रस्थवा भी हुई और कुछ सेद भी। प्रसन्नता तो इनके राजपाटः धन-धान्य तथा कुटुम्ब-परिवारके परित्याग और वैराग्यके कारण हुई । खेद इस बातका हुआ कि लोकनाथ गोखामी किसीको शिष्य बनाते ही नहीं । शिप्य न बनानेका उनका कठोर नियम है ।

श्रीलोकताथ गोखामी और भूगमें गोखामी दोनों ही महामभुके संन्यास छेनेंचे पूर्व ही उनकी आश्रासे चुन्दावनमें आकर पीरपाटवर एक कुञ्जकुटीर बनाकर साधन-मजन करते थे। लोकनाथ गोखामीका वैराप यहा ही अठौकिक था। वे कभी किसीसे व्यर्थकी बाते नहीं करते । प्रायः वे सदा मौनी-से ही बने रहते । शान्त एकान्त स्थानमें वे जुपचाप भजन करते रहते, खतः ही कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया, असे पा लिया, नहीं तो भूग्वे ही पड़े रहते । शिष्य न बनानेका इन्होंने कठोर नियम कर रक्ता था, इसलिये आजतक इन्होंने किसीको भी मन्त्रदीक्षा नहीं दी थीं। श्रीजीव गोखामी इन्हें लोकनाय गोखामीके आश्रममें ले गये और वहाँ जाकर इनका उनसे परिचय कराया । राजा भृष्णानन्ददत्तके सुङ्कमार राजकुमार नरोत्तमदासके ऐसे वैराग्यको देखकर गोखामी लोकनायजी अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए । जब इन्होंने अपनी दीक्षा-की बात कही तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 'हमें तो गौरने आशा नहीं दी । इमारा तो शिष्य न करनेका नियम है। तम किसी और गुष्की शरणमें जाओ ।' इस उत्तरसे राजकुमार नरोत्तमदासजी हताश या निराश नहीं हुए, उन्होंने अन-ही-मन कहा--- भुक्तमें शिष्य बननेकी सभी भदा होगी तो आपको ही दीक्षा देनी होगी !' यह सोचकर वे छिपकर वहीं रहने लगे।

श्रीश्रेकताथ गोस्वामी प्रातःकाल उटकर यमुनात्रीम जान करने जाते और दिनमर अपनी कुककुटीरमें बेंटे-बेंटे हरिनाम-जर किया करते । नरोचमदास छिएकर उनकी थेवा करने लगे । वे वहाँ ग्रीच जाते, उस गीचको उटाकर दूर फॅंक आते । जिस केंकरीले, पयरीले और करटकाकीण रास्तेसे वे यमुनाज्ञान करने जाते उस रास्तेको खूब साम करते । उत्तेमेंके केंटेदार बुशोंको काटकर दूखरी और फॅंक देते; वहाँ मुन्दर वालुका विछा देते । कुझको बाँध देते । उनके हाथ घोनके नरम-सी सुन्दर मिट्टी खकर रख देते। दोपहरको उनके लिये मिला छाकर चुपके से रख जाते । सारांज यह कि जिसनी वे कर सकते ये और जो मी उनके सुखका उपाय सुन्नता उसे ही सदा करते रहते । इस प्रकार

उन्हें गुप्त रीतिमें सेवा करते हुए बारह-तेरह महीने श्रीत गरे। जब सर त्रातं गोस्वामीजीको विदित हो गयीं तो उनका हृदय भर आया । अब वे अपनी प्रतिशको एकदम भूल गये, उन्होंने राजकुमार नरोत्तमको हृदयमे लगा लिया और उन्हें मनत्र-दीक्षा देनेके लिये उदात हो गये। बात-की-बातमें यह समाचार सम्पूर्ण बैंप्णयसमाजमें फैल गया । सभी आकर नरोचमदावर्शके माग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे । दीक्षातिथि श्रावणकी पूर्णिमा निश्चित हुई। उन्न दिन सैकड़ों विरक्त भक्त श्रीलोकनाथ गोस्वार्माके आश्रमपर एकत्रित हो गये । जीव गोस्वामीने माला पहनाकर नरोत्तमदासमीको गुरुके चरणोंमें भेजा । गुरुने पहले उनसे कहा-·जीवनभर अविवाहित रहना होगा ! सांसारिक सर्लीको एकदम तिलाखिल देनी होगी ! मांस-महली जीवनमें कभी न खानी होगी। नतमस्तक होकर नरोत्तमदासजीने सभी बातें स्वीकार की । तब गोस्वामाजीने इन्हें विधिवत् दीक्षा दी । नरोत्तम ठाकुरका अव पुनर्जन्म हो गया । उन्होंने अद्धा-अक्तिके सहित सभी उपस्थित वैष्णयोंकी चरण-धन्दना की । गुरुदेवकी पदधूलि महाकपर चढ़ायी और वे उन्होंकी आकार से श्रीजीय गोरवामीके समीप रहकर मकियाखिकी शिक्षा प्राप्त करते रहे ।

काह्रान्तरमें श्रीवीय गोरवामीने इन्हें और स्थामानन्द तथा श्रीनिवालावार्यको मिक्तमार्गका प्रचार करनेके निमित्त गौड़देशको भेजा । श्रीस्थामानन्द्रजीने तो अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रयक्ष पाण्डित्य तथा अञ्जीहिक प्रभायके कारण सम्पूर्ण उद्देशतारेशको मिक्तस्थाम् मित्रसम्प्रतमें प्रावित बना दिया । श्रीनिवाखावार्यने वैष्णवस्थानमें नयीन जागृति वैदा की और नरोत्तम ठाकुरने शिथिङ होते हुए वैष्णवस्थानेको पित्रते प्रमावानित वना दिया । बहेपण्डित और महावार्य अपने साक्षणयनेके अभिमानको छोड़कर कायस्यकुरनेद्रभूत श्रीनरोत्तम ठाकुरके सन्त्रशिष्ट

यन गये। इनका प्रभाव सभी श्रेणींक होगींपर पहता था। इनके पिता भी इन्हें पूज्य दृष्टिवे देखते थे। उन्होंने इन्होंके आदेशानुसार श्रीगोराझ मद्दासञ्जक्ष एक वहा भारी मन्दिर वनवाया और उसमें भीगोराझ और विष्णुप्रियाजीकी वृत्तल मूर्तियाँकी स्थापना की गयी। इसके उपलक्ष्यों एक वहा भारी महामहोत्सव किया और बहुत दिनोतक निरन्तर कीती-सत्वक होता रहा।

नरोत्तम ठाकुरका प्रमाव उन दिनों बहुत ही अधिक था, वह-बहे राजे-महाराजे इनके मन्त्र-शिष्य थे। वहे पण्डित इन्हें निम्छूजिन मावने शाद्यक्त प्रणाम करते। ये वंगला भाषाके सुकवि भी थे। इन्होंने गौरोप्रममें उन्मत्त होकर हजारों पर्दोकी रचना की है। इनकी पदाविष्योंका वैष्णवधमाजमें बहा आदर है। इन्होंने परमासु प्राप्त की थी। अन्तरमय थे गङ्काजीके किनारे गम्मीला नामक प्राप्तमे अपने एक शिष्य गङ्कानारायण पण्डितके वहाँ चुले गये।

कार्तिककी कृष्णा पद्मभीका दिन या । प्रातःकाळ ठाकुर महाराय अपने प्रिय शक्ष्य गङ्गान्तरायण पण्डित तथा रामकृष्णके खाय गङ्गा-कानके निमेत्त गये । वे कमरतक जल्में चले गये और अपने शिष्योंने कहा—
ध्वमरे शरीरको हो योड़ा मलो । शिष्योंने गुहदेवकी आशाका पालन
किया । देखते-शै-देखते ठाकुर महाध्यका निर्माय सरीर गङ्गामाताके
धुशीतळ जलमे गिरकर अठखेलियों करने लगा । नरोसम ठाकुर इस
कवार संसारको स्थायकर अपने सस्य और नित्य लोकको चले गये । वेषणविक हाहाकारते गङ्गाका विनारा गूँजने लगा । गङ्गामाताका
स्वय मी, अपने लाइले पुत्रके शोकरो उम्मइने लगा और यह भी अपनी
न्यादाको छोड़कर बढ़ने लगा।

## महाप्रभुके चृन्दावनस्थ छः गोस्वामिगण

रुत्रोऽद्भिं जलधिं इतिर्देशियदो दूरं विद्वायाध्रिताः भोगोन्द्राः प्रवक्तं अपि प्रयमतः पातालसूके विपताः । होमा पायवे सरोजनिकया मन्येऽधिसायोद्दिया दीमोजाययायणाः कलियो सल्एय्याः केवकस् ॥

महाप्रमु चैतन्यदेयके छः गोस्वामी अस्यन्त ही प्रतिद्व हैं। उनके नाम (१) औरूप, (२) और्यनातन, (१) श्रीचीव, (४) श्रीचोणन,

(स॰ र॰ मो॰ ७४।४४)

ब्याचकींका समृह ग्रसंधे कुछ योंपने न स्रपे इस मयसे मगवान् शंकर वर्षतपर रहने वये, विण्युने समुद्रमें देश हाजा, समन्त्र देवतामोने सुद्रश्वतं आव्यद्वती शरण की, वाद्यकि आद्वद्वाने ते समर्थ होकर भी पहनेते हो वातावर्षे अपना स्थान क्या निया है और क्यमीनों प्रमण्डनमंत्रे पिप गयी। इस तो इस काल्प्याव्यों केनल संत पुरुष ही दौनोंका बदार स्टरेनाले एह गये हैं।

महः ( ५ ) श्रीरघुनाय मह और ( ६ ) श्रीरघुनायदासजी हैं । इन छहाँका योड़ा-बहुत विवरण पाठक पिछले प्रकरणोंमें पढ़ ही चुके होंगे। श्रीरूप और सनातन तो प्रभुकी आशा लेकर ही पुरीसे वृन्दावनको गये थे। वस तयसे वे फिर गौड़ देशमें नहीं लौटे। श्रीजीव इनके छोटे भाई अनूपके प्रिय पुत्र थे । वृरा परिवार-का-परिवार ही विरक्त वन गया । देवी परिवार था । जीन गोस्वामी या तो महाप्रमुके तिरोभाव होनेके अनन्तर हुन्दावन प्यारे होंगे, या प्रभुके अप्रकट होनेके कुछ ही काल पहले । इनका प्रभुके साथ भेंट होनेका बृत्तान्त कहीं नहीं मिलता । ये नित्यानन्दजीकी आजा लेकर ही वृन्दावन गये थे। इससे महाप्रभुका अभाष ही लक्षित होता है। रघुनाय महको प्रभुने स्वयं ही पुरीचे भेजा या। गोपाल मह जब छोटे थे, तमी प्रमुने उनके घर दक्षिणकी वात्रामें चतुर्मात विताया था, इसके अनन्तर पुनः इनको प्रभुके दर्शन नहीं हुए । रघुनाथदासजी प्रमुके लीटार्सवरण करनेके अनन्तर और खरूपगोस्वामीके परहोक-गमनके पश्चात् कृन्दावन पधारे और फिर उन्होंने कृन्दावनकी पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रक्खा। अजमें ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की। इन सबका अत्यन्त ही संक्षेपमें प्रथक्-पृथक् वर्णन आगे करते हैं।

### १-श्रीरूपजी गोस्तामी

श्रीरुप और सनातनजीका परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर चुंके हैं, अनुमानसे श्रीरुपजीका जन्म संवत् १५४५ के व्यामम बताया जाता है, ये अपने अग्रन श्रीसनातनजीसे साद-दो-साव स्रोटे हो ये, किन्तु प्रमुके प्रथम कृपापात्र होनेसे ये बैंच्याच-समाजमें सनातनजीके बड़े भाई ही माने जाते हैं। रामकेटिमें इन दोनों माह्योंकी प्रमुखे मेंट, रूपजीका प्रयागमें प्रमुके निकल, पुरीमें पुना प्रमुके दर्शन-नाटकोंकी रचना। प्रमुकी आजारी



मातःकार ये उठकर उसी खानपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा---एक गी वहाँ खड़ी है और उनके सानोंसंसे आप से आप ही दूध बहकर एक छिद्रमे होकर नीचे जा रहा है।' तब तो उनके आनन्दका ठिकाना नहीं रहा । ये उसी समय उस स्थानको सदयाने क्ष्मे । उसमेंथे गोविन्द-देवजीकी मनसोहिनी मृति निकली। उसे लेकर ये पूजा करने लगे। कालान्तरमे जयपुरके महाराज मानसिंहजीने गोविन्ददेवजीका लाल पत्यरी-का एक यहा ही अन्य और विज्ञाल मॉन्टर यनवा दिया जो अवायिष थीवृत्दावनकी भीभा बढ़ा रहा है। औरद्रजेवके आक्रमणके भवते जयपुरकं महाराज पीछिते यहाँकी श्रीमृतिकी अपने यहाँ है गये थे। पीछे पित 'नये गोविन्ददेवजी' का नया मन्दिर बनाः जिसमें गोयिन्ददेव-जीके साथ ही अगल-बगलमें श्रीनैतन्यदेव और श्रीनित्यानस्दरीके विवह भी पीहेरी स्थापित किये तथे। जो क्षय भी विद्यमान हैं ।

जय श्रीरूपनी जन्दग्राममें निवास करते थे। तय श्रीसनातनजी एक दिन उनके स्थानपर उनसे मिलने गये । इन्होंने अपने अपनको देखकर उनको अभिवादन किया और बैठनेके लिये सुन्दर-सा आसन दिया। शीरूपभी अपने भाईके लिये भोजन बनाने हमें । उन्होंने प्रस्पक्ष देखा कि मोजनका सभी नामान प्यारोजी ही लुटा रही हैं। सनातनजीको इससे बड़ा धोम हुआ । ये चुपचाप वैठे देखते रहे। तब मोजन यनकर तैयार हो गया तो श्रीरूपजीन उसे मगवान्क अर्पण किया, मगवान प्यारीजीके साथ अत्यहा होकर भीजन करने छगे । उनका को उच्छिए महाप्रधाद यचा उसका उन्होंने श्रीसनातनजीको भोजन कराया । उसमें अमृतमे भी बद्कर दिल्य स्वाद था। सनातनजीने कहा-भाई ! तम वहें भाग्यशासी हो। जो रोज प्यारी-प्यारेके अधरामृत-उच्छिष्ट अन्तदा प्रसाद पाते हो, किन्तु सुकुमारी लाड़िबीजीको तुम्हारे सामान जुटानेमें कष्ट होता होगा, यही सोचकर मुझे दुःख होता है। इतना कहकर गोहदेश होते हुए पुनः शृन्दावनमें आकर निरन्तर वास वस्ते रहनेके समाचार तो पाठक पिछले अध्यावींमें पढ़ ही चुके होंगे, अब हनके शृन्दावनवासकी दो-चार घटनाएँ सनिये।

आप महाकुण्टके समीप निवास करते थे, पक दिन आप निपासर रहकरे ही भजन कर रहे थे, भूल छग रही थी, किन्तु ये भजनको छोड़कर भिक्षाके लिये जाना नहीं नाहते थे, इतनेहीमें एक काले रंगका ग्वालेका छोकरा एक मिहीके पात्रमें दुग्य लेकर इनके पास आया और बोला— को बाबा ! इसे पी छो। भूले मजन क्यों कर रहे हो, गाँवोंमें जाकर मिक्षा क्यों नहीं कर आते। ' दुग्हें पता नहीं—

भूखे भनन न होई, यह जानहिं सब कोई।

स्तर्गिने वह तुम्ब पीया । उथमें अमृतवे भी यदकर खाद निकला । तव तो ये समझ गये कि 'धाँचरे रंगका छोकरा वही छिलया हुन्दावन-वासी है, यह अपने राज्यमें कियीको भूखा नहीं देख सकता ।' आक्षये-की बात तो यह थी कि जिस पात्रमें यह छोकरा दुम्ब देगया मा। वह दिव्य पात्र पता नहीं अपने-आप ही कहाँ चला गया । इस समाचारको मुनकर शीसनातनजी दीड़े आये और उन्हें आछि हुन करके कहने लगे-'मैया । यह मनुमोहन बड़ा सुकुमार है, इसे कर मत दिया करें । तुम स्तर्य ही मजबालियोंक ध्योंने दुबड़े मौग लाया बरो ।' उस दिमने शीकराओं मुसुकरी भिशा नित्याति करने जाने लगे ।

एक दिन श्रीगोविग्दरेवजीने इन्हें खप्रमें आश दी कि भैषा! में अमुक स्थानमें जमीनके नीचे दवा हुआ पड़ा हूँ। एक गौ रोज मुक्ते अपने स्तनोंमेंचे दूध पिछा जाती है, तुम उछ गौको ही व्हस्य करके मुक्ते बाहर निकालों और मेरी पूजा प्रकट करों। प्रातःसाल ये उटकर उसी स्थानपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देशा— एक गी वहाँ खद्दा है और उसके क्षानोंसी आप-से-आप ही दूप यहकर एक छिद्रमें होकर नीचे का रहा है। वन तो उनके क्षानन्दका ठिकाना नहीं रहा। ये उसी समय उस स्थानको खुदयाने क्ष्मे। उसमेंधे गोधिन्द-देवनीकी मनमोहिनी मूर्ति निक्मी, उसे टेकर ये पूजा परने ट्यो। कालान्तरमें जयपुरके प्रहाराज मानसिंद्धांने गोधिन्द्देयजीका लाल वास्पों-का एक बहा ही मध्य और विश्वाल मन्दिर यनका दिया को आधापि। श्रीपुन्दावनकी होमा बहा रहा है। और हाजवेक आक्रमणेक मयगे जयपुरक महाराज पीछेने यहाँको श्रीमूर्विको अपने वहाँ हे गये थे। पीछे पित पनये गोधिन्ददेवशी का नगा मन्दिर बना, वहाँ है गये थे। पीछे पित पनये गोधिन्ददेवशी का नगा मन्दिर बना, वहाँ है गये थे। पीछे पित पनये गोधिन्ददेवशी का नगा मन्दिर बना, वहाँ हो गिमह्ददेव-विके साथ ही आग्व-बगरमं श्रीचैनव्यंद्व श्रीर श्रीनित्यानन्दजीक प्रमह भी पीछेने स्थापित किने गये। जो अब भी विवसना है।

जय श्रीक्पक्षी नन्दप्रातमें निवास करते थे, सय श्रीसनातनजी एक दिन उनके खानपर उनसे मिळने गये । इन्होंने अपने अध्यक्षो देखकर उनको अभिवादन किया और वैटनेंक लिये सुन्दर-सा आसन दिया । श्रीक्पक्षी अपने माईक लिये मोजन बनाने हमे । उन्होंने मप्पध देखा कि मोजनका स्पी मामान प्यारीजी ही छुटा रही हैं। मनातनजीको इससे यहा सीम हुआ । ये जुपचान बैठे देखते रहें । जब मोजन बनकर तैयार हो गया तो श्रीक्ष्यक्षीने उसे भगवानके अपंण किया, ममाबान प्यारीजीके साथ प्रत्यक्ष होकर मोजन करने तथा । उनका जो उप्लिख मामान वन्ना जनका उन्होंने श्रीसन करने तथा । उनका जो उप्लिख मामान वन्ना योजन कराया । उसका उनहोंने सहा न्यारी वेदका उन्होंने श्रीसनातनजीको मोजन कराया । देखा समुरति मी बटकर दिव्य स्वार था। सनातनजीने कहा न्यारी हो तम वह भाषणाली हो, जो रोज प्यारी-प्यरिके अध्यापुत-उप्लिख अस्तनका मसद रावे हो किन्नु मुकुमारी व्यक्तिकी सुन्दरि सामान जुटानेमें कह होता हो। व्यक्ति मामान स्वारीने सह स्वार था । सनावनाजीकी सहार सामान जुटानेमें कह होता हो। प्रतान प्रतान सुन्दर सिंह होता हो। स्वार मुक्ति प्रतान कर्यन होता हो। मही सिक्कर मुझे दुरस होता है। इसना क्रक्कर

थीथीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५

श्रीवनातनजी चले गये और उनका जो उन्छिए महा-महाप्रधार दोप रहा उमको घड़ी ही किंच और स्वादके छाथ श्रीन्युओने पाया ।

किसी काल्यमें श्रीरूपजीने प्यारीजीकी वेणीकी काली जांगने उपमा दीं यी। यह सोचकर सनातनजीको बड़ा दुःख हुआ कि मला प्यारीजीक अमृतपूर्ण आननके समीय विववाली काली नागिनीका क्या काम ! ये हुसी चिन्लामें सम ही थे कि उन्हें सामनेक कदम्यके कुष्ठपर प्यारेक साथ प्यारीजी हुन्ती हुई दिखायी दीं। उनके तिरपर काले रंगकी नागिन-सी लहरा रही यी, उसमें कृतलाका काम नहीं, कोच और विवका नाम नहीं। यह सो परम सीम्या, प्रेमियोंके मक्को हरनेवाली और पञ्चला-चपला यही ही चिचको अपनी और खींचनेवाली नागिन यो। श्रीसनातनजीको हक्के बड़ी मसकता हुई और उनकी शक्काका समाधान प्यारीजीने स्वतः ही अपने हुल्येंम दर्शनोंको देकर कर दिया।

इस प्रकार इनके भांक और प्रेयके माइल्य्यको बहुतनी कथाएँ कही जाती है। ये बता युगळ-माधुरीके रूपमें छकेने रहते थे। अने से, जकेने, भूलेने, मटकेने ये बता बुन्दाविषितको बनवीयियोंमें विचरण किया करते थे। इनका आहार था प्यारे-प्यारीकी रूपनुषाका वान, बण उसीके सदमें ये सहा अस्त बने रहते। ये सदा प्रेममें मझ रहकर नामनप करते रहते और शेप समयमें भक्तिसम्बन्धी पुसाकोंका प्रयम्न करते। इनके यनांचे हुए मक्तिभाषपूर्ण सोळह बन्य मिळते हैं।

(१) इंडव्स, (२) उद्धवसन्देश, (३) कृष्णजन्मतिथिविष, (४) गणोद्देशदीपिका, (९) सावमाला, (६) विदर्श्यमापर, (७) स्रांत्रतामाध्य, (८) दानलीला, (९) दानकेल्बिनेयुरी, (१०) मस्तिरतामृतिलयु, (११) उन्चरकनील्यणि, (१२) मथुरामाहान्य, ( ११ ) आख्यातचन्द्रिका, ( १४ )पशावली; ( १५ ) नाटकचन्द्रिका स्रोर ( १६ ) समुभागवतामृत ।

इन्दावनमें रहकर इन्होंने श्रीकृष्ण-प्रेमका सकार रूप रेवड़ा करके रिखला दिया। ये श्रद्धा नामशंकीतेन और पुस्तक-प्रणयनमें ही स्वी रहते ये। 'इन्दावनकी यात्रा' नामक पुस्तकमे इनके वैकुण्डवासको तिथि संवत् १६४० (ईस्वी सन् १५६१) की आवण श्रुक्ता द्वादगी लिखी है। इस प्रकार ये स्थानमा ४४ वर्गोतक इस धराधामपर विराजमान रहकर भणिकायका प्रकाश करते रहे।

### २-श्रीसनातनजी गोखामी

श्रीधनातनजीका जन्म संवत् १९४४ के रूपमा अनुमान किया जाता है, इनके कारावासका क्यान्त, उससे मुक्तिलाम करके प्रयागमें आगमम, मुक्के पादप्त्रोंमें रहकर शास्त्रीय शिक्षाका अववा, कृत्यान-पामम, पुनः रौटकर पुरीमें आगमम, श्रारेसे मयंकर खुजलीका हो जाना, श्रीजणवायजीके रचके नीचे प्राण न्यागमका निश्चय, प्रमुक्ते आश्राक्त क्ष्यानमें जाकर भजन और पुस्तकष्रणयन करते रहनेका कृत्यानमें सारक पीछे पद ही चुके होंगे, अब इनके सम्बन्धकी भी कृत्यापनकी दो; चार घटनाएँ सुनिये।

एक दिन ये श्रीयभुनाजी स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे, रास्तेम एक पारस पत्यरका दुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिछा। इन्होंने उसे वहीं घूछिसे दक दिया। दैवात उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धनको याचना करने छगा। इन्होंने बहुत कहा—ध्यार्ट ! हम मिछुक हैं, मँगकर दुकड़े खाते हैं, मछा हमारे पास धन कहाँ है, किसी बनी सेठ साहुकारके समीप जाओ। ! किन्दु वह यानता ही नहीं था, उसने कहा—धीमहाराज ! मैंने धनकी कामनासे ही अनेकों वर्षोत्तर शिवकी



पारसमें अर संतमें, संत अधिक कर मान ! यह होहा सोना करै, यह करै आपु समान ध

ये ममुराजीमें मधुकरी करनेक िये एक चौबेर घर जाया करते थे। उस चौबेकी क्रां परम भक्ता और श्रीमदनमीहन मगयान्की उपाणिका थी। उसके पर यादमायरे श्रीमदनमीहन मगयान्की उपाणिका थी। उसके पर यादमायरे श्रीमदनमीहन मगयान्की दिवस से। सनावान जिल्ला मनोहन मृतिके दर्शनीके ही अपस्त ही प्रक्ष होते, असल्ये तो ये मदनमीहन जीके दर्शनीके ही विषे पहाँ जाते थे। उस चौचिनका एक छोटान्या यादक था। मदनमीहन मी बात्क ही टहरे। दीनोमें सूब दोस्वी थी। मदनमीहन तो गँगर त्यां ही उदरे। ये आचार-विचार क्या जानें। उस चौचिनके स्टइके साथ ही एक पाश्रम मोजन करते। सनावनजीको देसकर बड़ा आस्वर्य हुआ फि ये मदनमीहन सरकार बड़े विचित्र हैं।

एक दिन ये मधुकरी केने गये। चौबिन इन्हें भिष्ठा देने क्यां। इन्होंने कामर्प्युर्वक कहा— 'माता! यदि तुम मुखे कुछ देना ही चारती हो तो इस बचेका उप्लिट अस मुखे दे दो ।' चौबिनने इनकी मार्पना स्थीकार कर की और इन्हें चही मदनमोइनका उप्लिट महाद दे दिया। यह। पित पमा पा, इन्हें तो उस मायनचोरकी क्लावणारी जीमके को हुए असका चरका क्या गया, ये निल्याति उसी उप्लिट कारकों केने चाने को।

एक दिन स्वप्तमें भदनमोहनजीने कहा—भगह ! शहरमें तो हमें जननी मानूम पहती है, तुम उठ :चीपिनछे खुत्ते छे आओ, में तो जंगलमें दी रहुँगा ! 'ठीक : उसी राजिको चीपिनको भी यही स्वप्त हुआ कि तु सुने सनातन सामुको दे दे । दूसरे दिन ये , गये और इन्होंने आराधना की, इसलिये शिवजीने सन्तृष्ट होकर राधिके समय स्वप्नमं मुझसे कहा—'हे बाह्यण ! त् जिस इच्छासे मेरा पूजन करता है, वह इच्छा सेरी वृन्दांचनमं सनातन गोस्वामीके समीप जानेसे पूर्ण होगी।' वस उन्होंने स्वमसे हैं आपकी शरण आया हूँ।' इस्पर समानजीको उस परस परस्परकी बाद आ गयी। उन्होंने कहा—'अच्छी बात है, मेरे साथ यसुमानी चलो।' यह कहकर ये उसे यसुना-किनारे के गये। दूरि ही अँगुस्तिक इशारिक इन्होंने उसे पारसकी कार पता दी। उसने बहुत हुँद्ध। किन्तु पारस नहीं मिला। तब वो उसने कहा—'अप मेरी बझना न की जिसे, बाद हो तो आप ही हुँदकर दे द्वीकिये।'

इन्होंने कहा— भाई ! इतमें बद्धानाकी बात ही क्या है, मैं तो उत्तका रुपमें नहीं कर सकता, द्वम वैपेक साथ हूँदो, यहीं मिल जापमा !' ब्राह्मण हूँदने लगा, सहरा उने पारतका दुकड़ा मिल गया । उसी समय उसने एक लोहेक दुकड़ेले उने खुआकर उसकी परीक्षा की, देखतेशी देखते लोहेका दुकड़ा लोना बन गया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने परको चल दिया।

वह आपे ही रास्तेम पहुँचा होगा कि उत्तक विचार एकरम बदल रामा । उसने वोचा—'जो महापुरुप वर-वरसे दुकड़े माँगारु खाते हैं और संशारम हतनी अमूल्य समझी आनेवाडी इस मणिको प्राये सर्घों नहीं करते । अवस्य ही उनके पात हत असाचारण परपरंते वरकर भी कोई और वस्तु है। मैं तो उनसे उशीको प्राप्त करूँचा। इस एकर को देकर तो उन्होंने मुझे वरका दिया। यह शोचकर वह औरकर रिन्न इनके समीर आया और वरणोंमें गिरकर रो-वीकर अपनी भनी मनोष्या मुनायी। उसके सचे वैराम्बको देशकर इन्होंने पारफाते पहुनातींमें पंत्रका दिया और उसे अमूल्य हरिनामका उपरेश किया। विभवे कुछ कालमें यह परम संत वन नाया। किशीने ठीक ही कहा है— पारसमं अरु संतमं, संत अधिक कर मान । वह छोहा सोना करै, यह करै आपु समान ॥

ये मयुराशीमें मयुकरी करते के ित्ये एक चौवे पर जाया करते थे। उस चौवे की व्हां पर मारावाद अमिदनमोहन मगवादकी उपासिका थी। उसके पर बालमात्से अमिदनमोहन मगवादकी उपासिका थी। उसके पर बालमात्से अमिदनमोहन मगवादकी अपायत ही प्रकार होते, असलमें तो से अदनमोहनजीके दर्धनीते की असलमें हो से अदनमोहनजीके दर्धनीते ही लिये वहाँ जाते थे। उस चौविनका एक स्रोटा-स्व बालक मा मदनमोहन मी बालक ही उहरे। दोनोंसे खूब दोस्वी थी। मदनमोहन मी मारावादे ही उहरे। ये आचार-विचार क्या जातें। उस चौविनके स्वकृति सा वार्ष ही उहरे। ये आचार-विचार क्या जातें। उस चौविनके स्वकृति सा सा प्राप्त की स्वार क्या की स्वार की स्व

एक दिन में मणुकरी छेने गये। चौबिन इन्हें मिखा देने छारी। इन्होंन आहर्ड्युक कहा— माता! यदि हुम मुद्दे कुछ देना ही चाहती हो तो हम बचेका उप्लिट अल मुद्दे दे हो। में चौबिनने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और इन्हें यही मदनमोहनका उप्लिट प्रशाद दे दिया। वह, फिर नया था, इन्हें तो उस मासनचोरकी स्परूपाती बीमचे को दूर अलका चस्का हम गया, ये निल्याति उसी उपलिट अलको हेने जाने हमें।

एक दिन स्वप्नमें मदनमोहनजीने कहा—प्यार्थ ! यहरमें तो हमें अवन्यी मालम पहती है, तम उस ::वीविनसे गुझे से आओः में तो जंगडमें ही रहुँगा । शीक : उसी राषिको चीविनको भी यही स्थम हुआ कि तु गुझे बनातन सामुकों दें दें । दूसरे दिन ये गये और इन्होंने રપ્રદ

कहा-पाताजी ! मदनमोहन अब वनमें रहना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है !?

कुछ प्रेमयुक्त रोपके स्वरमें चौधिनने कहा-प्राधु बावा ! इसकी यह सब करतृत मुझे पहलेसे ही मालूम है। एक जगह रहना तो यह जानता ही नहीं। यह बड़ा निर्मोही है, कोई इसका समा नहीं ।' भला। जिस यहोदाने इसका छालन-पाचन किया, खिला-पिलाकर इतना वडा किया। उसे भी बटाऊकी तरह छोड़कर चला गया। मुझरे भी कहता था— 'मेरा यहाँ मन नहीं लगता।' मैने भी सोच लिया—'मन नहीं लगता तो मेरी बलाते।,जब तुझे ही मेरा मोह नहीं, तो पुझे भी तेरा मोद नहीं । मले ही तू साधुके साथ च जा जा ।' ऐसा कहते-कहते ऑलॉमें आँस भरकर उसने मदनमोहनका सनातनजीके साथ कर दिया। अपरचे तो यह ऐसी बार्तें कह रही थीं। किन्द्र उसका हृद्रव अपने मदनमोदनके विरहसे तहफ रहा था। सनातनजी मदनमोहनको साय लेकर यमनाके किनारे आये । अब मदनमोहनके रहनेके लिये उन्होंने सर्वघाटके समीप एक मुख्य टीलेपर फ़ैंसकी झॉपड़ी बना ली और उसीमें वे मदनमोहनकी पूजा करने 'छगे । अब वे घर-घरछे आटेकी चटकी मॉग छाते और उर्खाकी बिना नमककी मधकरी बनाकर मदनमोहनको योजन कराते।

एक दिन मदनमोहनने मुँह बनाकर कहा—'लाधु बाबा! ये दिना नमककी बाटियों हमने तो खायी नहीं जार्जी। योड़ा नमक भी किसीसे माँग राजा करों 1<sup>9</sup>

· सनातनजीने हुँसलाकर कहा—प्यह इल्लात मुझसे मत लगाओं। स्वानी हो तो ऐसी ही खाओ। नहीं अपने घरका रास्ता पकड़ों।'

· मदनमोहन 'सरकारने कुछ हँसकर कहा----एक फंकड़ी नमकको

कोन मना करेगाः कहींसे ले आना माँगकर ।' दूसरे दिनसे ये आटेके साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे ।

अब सनातनको मदनमोहनबीको खरी-खरी चुनाने छने। उन्होंने कहा—पदेखो जी! मुनो मेरी सधी बात । मेरे पास तो वे ही मूखे टिकड़ हैं, मुन्हें भी-चीनीकी चाट थी तो किसी धीनकके यहाँ जाते। मुझ मिसुकके यहाँ तो वे ही सुखे टिकड़ मिलेंगे । ग्रुप्टारे मोके नीचे उत्तर चाहे न उत्तरें, मिं किसी थीनकों पास चौन्हा माँगने नहीं जाऊँगा । योड़ यमुना जाऊंके साथ सटक लिया करों। मिटी भी तो सटक जाते थे। अवारे मदनमोहन अपना-सा मुँह बनाये चुप हो गये। उस छँगोटीबंद साथने वे और कह ही बया सकते थे।

वृत्ते दिन उन्होंने देखा, एक बड़ा भारी घनिक व्यागारी उनके मिना आ रहा है । ये बेठे अजन कर रहे थे, उसने दूरले ही इनके बरणोंमें साप्टाइ प्रणाम किया और बड़े ही करणस्वरते कहने लगा— महासाजी ! मेरा जहाज यमुनाजीमें अह गया है, ऐसा आतीवांद दीजिय कि वह निकल्जाल, मैं आपकी शरणों आर्था हूँ। १ इन्होंने कहा— भाई! मैं कुछ नहीं जानता, इस सोपड़ीमें जो बैठा है, उससे कहां!

व्यापारीने धायान् सदनमोहन्ते प्रार्थना की—ाई धायान् ! यदि मेरा बहाज निकल जाय, तो विकाकि आधे द्रव्यते में आवकी वेदा कर्कें ।' वहा फिर क्या था। जहाज उसी समय निकल गया। उन दिनों नदियोंके द्वारा नावसे ही व्यापार होता था। रेल, तार और मोटर आदि यन्त्र तो तब थे ही नहीं । महाजनका माल दुगुने दामों मिका । उसी समय उसने हजारों रुवये लगाकर बड़ी उदारताके शाध मदनमोहनजीका मन्दिर बनवा दिया । और ममवानकी सेवांक लिये पुजारी, रहीहको नौकर-चाकर तथा और भी बहुतन्त्रे कामवाले रख दिये । यह मन्दिर हन्दावनमें अभीतक विद्यमान है !

इनकी ख्याति मुननेपर अकपर बादधाइ इनके दर्शनींक लिये आया और इनके कुछ क्षेत्रके किये प्रार्थना करने लगा । जय रहुत मना करनेपर भी वह न माना तब इन्होंने अपने कुटियाके समीपरे यमुनाजींके फूटे हुए थाटके कोनेको मुख्यवानेकी आशा दी । उसी समय अकपरको वहाँको सभी भूमि अमूब्य रखोंचे जटित दिखायां देने लगी । तब तो वह इनके पैरीवें गिरकर कहने लगा—प्यमी ! मेरे अपरायको साम कीजिये, मेरा सम्पूर्ण राज्य भी यहाँके एक रक्षके मूच्यके बरावर नहीं ।' यही घटना श्रीहरिदाल स्वामीक्षीके सम्बन्धमें भी कही जाती है, दोनों ही ठींक हैं। भक्तोंकी लीला असरम्पार है, उन्हें श्रद्धापूर्वक सुन लेना चाहिये। तक करना हो तो दर्शनशालोंको पढ़ी।

हरहोंने भी भफितस्वकी खूंब पैयांकोचना की है, इनके बनाये हुए चार प्रस्य प्रदिद्ध हैं—(१) बृहद्भागयतायृत (दो खण्ड), (२) हरिमक्तियलाव, डीकादिक्यदर्शिनी। (३) वैष्णवतोशिणी (दधम स्कट्यकी टिप्पणी), (४) छीछासाव (दशम चरित्र)।

सत्तर वर्षकी आयुर्धे सं॰ १६१५ ( ईस्ची छन् १५५८ ) की आपाट ष्ठरी चतुर्देशीके दिन इनका गोलीकगमन बताया आता है। ये परम वेनयी, भागवत और मणवत्-रज-रिक्षक बैष्णव ये।

## महाप्रभुक चृन्दावनस्य छः गास्वामगण

## ३-श्रीजीव गोखामीजी श्रीअनुवन्तनय स्वामी श्रीजीवजीका वैराग्य परमोत्कृष्ट था। ये

आजन्म बद्धानार्थ रहाना आजारणां विराय परिसार्छ था। व आजन्म बद्धानार्थ रहे। जियोंक दर्धानक नहीं करते थे। पिताके वैकुछ वाल हो जानेपर और दोनों ताउआँके यहत्यागी-विरायी यन जानेपर हन्होंने भी उन्हींके पपका अनुसरण किया और ये भी स्वय कुछ छोड़-छाड़-कर श्रीहन्दावनमें जाकर अपने पितृब्गोंक चरणोंका अनुसरण करते हुए धाक चिन्तन और श्रीहण्ण-कोर्तनमें अपना समय वितान लगे। ये अपने समयके एक नामी पण्डित थे। वजनण्डलमें इनकी अत्यधिक प्रतिष्टा था। देवताओंको भी अधाय्य वजकी पवित्र भूमिको परित्यात करके ये कहीं भी किसीके आमहत्वे बाहर नहीं जाते थे। सुनते हैं, एक बार अकरर वादधाहने अरवन्त ही आमहके साथ हुन्हें अपगरे बुलामा या और हनकी आलाखार ही उदने हुन्हें पोझाणाईमि यैठाकर उत्ती दिन रामिके वृद्धायन पहुँचा दिया था। हनके सम्बन्ध भी दो-एक पटना

मुनते हैं, एक बार कोई दिग्विजयी पण्डित दिग्विजयमी हुन्दावनमें आवा । श्रीरूप तथा छनातनजीने तो उसके बिना शास्त्राध्य ही पिजयपत्र छिला दिया । किन्तु श्रीजीव गोस्वामी उसके मिन्न गो और उसे परास्त्र करके ही छोड़ा । इस समाचारको सुनकर श्रीरूप गोस्वामीने इन्हें हाँटा और यहाँतक कह दिया— जो वैष्णय दूसरोड़ी मान नहीं देता जानता, वह सचा वैष्णव ही नहीं । हमें जब-पराजयसे क्या ! द्वम जपकी इन्छाने उसके मिन्न पड़े इसक्विये अब हमारे सामने मत आना ।' इसके इन्हें अस्पन्त ही हुंग्ल हुआ और ये अनयन करके यद्मा-किनारे जा बैठे । श्रीसनातनजीने, जब यह समाचार सुना तो

उन्होंने रूप गोस्तामीके पाष आकर पूछा—प्वैण्णवोंको बीवके ऊपर दया करनी चाहिये अथवा अदया ।

श्रीरुपजीने कहा—प्यह तो सर्वसम्मत सिदान्त है कि वैष्णवको जीवमात्रके प्रति दयाके माय प्रदर्शित करने चाहिये।

बस्ता सुनते ही सनातमधीने जीव गोखामीजीको उनके पैरोंमें पहनेका संकेत किया। जीव गोखामी अधीर होकर उनके पैरोंमें पिर पहें और अपने अपरायको स्मरण करके वालकोंकी मॉति फूट-फूट-कर कर करन करने छो। श्रीक्पजीका हृदय पर आया। उन्होंने हन्हें हृदयसे स्माया और हनके अपरायको समा कर दिया।

चुनते हैं, परम भक्ता भीरायाई भी इनवे मिली मीं। उन दिनों वे एकान्तमें वात करते ये और लियोंको इनके आश्रवमें बानेकी मनाई। भी । जब मीरायाईने इनवे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे लियोंचे नहीं मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे लियोंचे नहीं मिलने, तब मीरायाईजीने चन्देय पठाया—पृन्दावन तो बाँकेपिहारीका अन्त-पुर है। इवमें गोरिकामींके विचा
किसी दूसरेका प्रवेश नहीं। ये विहारीजीके नये पहीदार पुकर और कहींचे
आ हो, इन्हें किसी दूसरे स्थानकी खीन करनी चाहिये। इस बातने
इन्हें परम प्रवक्ता हुई और ये मीरायाईजीचे बहे प्रमचे मिले।

इन्होंने एक बोग्य आचार्यकी माँति मकि-मार्गका खुब ही प्रचार किया। अपने पितृज्योंकी माँति इन्होंने भी बहुत से प्रम्य पनाये। कृष्णदास बोस्तामीने इन बीनीके ही क्रम्योंकी संस्था चार ज्ञाल बतायी है। यहाँ अभ्यक्षे जात्ययँ अनुपुष्कन्द या एक स्केक्ट्रों है। पुस्तकते नहीं। श्रीरूपके बनाये हुए तब एक छन्न प्रम्य नयेक बताये बाते हैं। सब पुस्तकोंसे इतने स्कोक ही सकते हैं। श्रीवीब बोस्तासीके बनाये हुए नीचे व्यते प्रम्य मिलते हैं--श्रीमागवत पट्षन्दर्भः वैष्णवतीपिणीः एयुतोपिणी और गोपालचम्पू ।

इनके बैकुण्डवासकी ठीक-ठीक तिथि या संवत्का पता हमें किसी मी अन्यसे नहीं चला।

## ४-श्रीरघुनाथंदासजी गोखामी

श्रीरत्नाथदासजीका वैराग्यः यहत्याम और पुरीनियासका रचान्त तो पाठक पद ही चुके होंगे । महाप्रमु तथा श्रीस्वरूपगोस्वामीके तिरोभावके अनन्तर ये अध्यन्त ही दुखी होकर मृत्दावन चले आये । **इ**नकी इच्छा थी कि इम गोवर्धनपर्यंतते कृदकर अपने प्राणोंको गेँवा दें, किन्तु श्रीरूप-सनातन आदिके समझाने-बुझानेपर श्रन्हींने शरीररंयागका विचार परित्याग कर दिया । ये राधाकुण्डके समीप सदा बात करते थे। कहते हैं, ये चौत्रीस घंटेमें केवल एक बार थोड़ा-सा महा पीकर ही रहते. थे। वे सदा प्रेममे विभीर होकर 'राघे-राघे' चिलाते रहते । इनका जन्म-संवत् अनुमानवे १४१६ शकाब्द बताया जाता है। इन्होंने अपनी पूर्ण आयुका उपमोग किया । जब दाकान्द १५१२ में श्रीनियाधाचार्यजी गौड़देशको आ रहे थे। तब इनका जीवित रहना बताया जाता है। इनका स्याग-वैराग्य बहा ही शद्भत और अटीकिक था। इन्होंने जीवनमर कभी जिद्वाका स्वाद नहीं लिया। सुन्दर वस्त्र नहीं पहने। और भी किसी प्रकारके संसारी सुखका उपमांग नहीं किया । लगमग सौ वर्षोतक ये अपने स्याग-वैराग्यमय आसींसे इस स्वार्थपूर्ण संसारके वायुमण्डलको पवित्रता प्रदान-करते रहे। इनके बनाये हुए (१) स्तवमाळा (·२) सावावली और (३) श्रीदानचरित-ये तीन ग्रन्थ बताये जाते. हैं । इनके समान त्यागमय जीवन किसका हो सकता है ! राजपुत्र होकर मी दतना त्याग ! दास महाशय ! आपके श्रीचरणोंम हमारे कोटि-कोटि प्रणाम हैं। प्रभो ! इन वासनायुक्त अधमके हृदयमें भो अपनी शिक्तिका सङ्घार कीजिये।

## ५-श्रीरघुनाथ मङ्

हम पहले ही बता जुके हैं, तरन मिश्रजीक तुपृत्र श्रीरपुनाप
भट्ट अपने माता-पिताक परलेकगमनके अनन्तर आठ महीने प्रमुक्ते
पादप्रप्रोमें रहकर उन्होंकी आशाने इन्दाबन जाकर रहने छमे ये ।
ये भागपतके बहे भारी पण्डित थे, इनका स्तर बढ़ा ही कोमल पा ।
ये रूप गोस्तामीकी समामें श्रीमहागबसकी कथा कहते थे । इनका
जन्म-संपत् अनुमानने १४२५ बताया जाता है । ये कितने दिनतक
अपने कोफिल-कुनित कमनीय कण्डले श्रीमद्भागबसकी कृक मचाकर
पुन्तावनकी चारहों महीने बसन्त बनाते रहे, इसका ठीक-ठीक
पुन्तानन नहीं मिलता ।

## ६-श्रीगोपाल भट्ट 🕝

ये श्रीरङ्गक्षेत्रनिवासी वेह्नट महके पुत्र तथा श्रीप्रकाशानर की सरस्वतीके मतीजे थे। पिताके परखेक्तामनके अनन्तर ये श्रीप्रतावनः यास करनेके निमित्त चछे आये। दक्षिण-यात्रामें -जब ये छोटे ये तमी ममुने इनके व्यरपर चौमासेके चार मास विताये थे। उसके बाद इनकी फिर महाममुखे मेंट नहीं हुई। इनके आध्यमका समाचार श्रीरम् सनातनाजीने ममुके पास पठाया था, जब ममुने एक वत्र भेवकर रूप और सनातन इन दोनों माहयों को लिखा था कि उनके स्वेष्ट अपने पास रराना और अपना समा माई ही समझना। महम्मिने अपने वेदनेका आसन और होरी इनके लिखे मेजी थी। इन दोनों ममु-प्रसादी अमूक्ष बस्तुओं को पास्तर वेदनेका आसन और होरी इनके लिखे मेजी थी। इन दोनों ममु-प्रसादी अमूक्ष बस्तुओं को पास्तर वेदनेका आसन और होरी इनके लिखे मेजी थी। इन दोनों ममु-प्रसादी अमूक्ष बस्तुओं को पास्तर वे परम प्रसन्न हुए। इपानके समय

्ये मसुकी प्रवादी होरीको विरपर घारण करके भवन किया करते थे। हनके उपास्पदेव श्रीराघारमणजी थे।

सुनते हैं, इनके उपास्पदेव पहले शालग्रामके रूपमें थे, उन्हींकी ये सेवा-पूजा किया करते थे, एक बार कोई धनिक वृन्दावनमें आया । उसने सभी मन्दिरोके ठाकुरोंके लिये सुन्दर बखाभूपण प्रदान किये । इन्हें भी लाकर बहुत-से सुन्दर-सुन्दर यक्त और गहने दिये। वस्त्र और गहनोंको देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाकुरजीके हाय-पैर होते तो हम भी उन्हें हन बल्लाभूपणोंको धारण कराते । बस्र फिर क्या था। भगवान् तो भक्तके अधीन हैं। ये कभी भक्तकी इच्छाको अन्यथा, नहीं करते । उसी समय शालपामकी मूर्तिमेंसे हाय-पैर निकल आये · और भगवान श्रीराधारमण मुरलीघारी स्याम बन,गये । भट्टजीकी -प्रसन्तताका ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने भगवान्को वस्त्राभूषण पहनाये और भक्तिभावसे उनकी स्तृति की । श्रीनिधासाचार्यजी इन्हींक शिष्य थे। इनके मन्दिरके पुजारी श्रीगोपालनायदासजी भी इनके शिष्य थे। इनके परलोकगमनके अनन्तर भीगोपालनाथदासजी ही उस गहीके अधिकारी हुए । श्रीगोपालनायदासजीके शिष्य श्रीगोपीनायदासजीने अपने . छोटे माई दामोदरदालजीको शिष्य बनाकर उनले विवाद करनेके लिये कह दिया । वर्तमान श्रीराधारमणजीके गोस्वामिगण इन्हीं श्रीदामोदरजी-के धंशज हैं । बुन्दावनमें श्रीराधारमणजीकी वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भेत और अलैकिक प्रभावको धारण किये हुए अपने प्रिय भक्त श्रीगोपाल भट्टकी मक्ति और एकनियाकी घोषणा कर रही है। भक्त-यत्सल भगवान् क्या नहीं कर सकते।

> श्रीकृष्ण ! गीविन्द ! हरे ! मुतरे ! हे नाय ! नारायण ! वासुदेव !!



## श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक

मेमोज्ञावितहर्पेपोंद्वेगद्रैन्यार्शिमधितम् । छपितं गौरचनद्रस्य भाग्यवद्गिभिपेन्यते ।+छ (शीनेतन्य चरि० अ० डी० २०। १)

महामञ्ज श्रीगौराङ्गदेवने संन्यात केनेक अनन्तर अपने हायसे किसी भी मन्यकी रचना नहीं की। उन्हें इतना अवकाश ही कहीं या, वे तो सदा प्रेमवारणी पान करके पागळने बने रहते थे। येसी दशामें प्रकार

प्रणयन करना उनके लिये भाराक्य था। किन्तु उनके अक्तैने उनके उपदेशा मृतके आधारपर अनेक प्रन्योंकी रचना कर हाली। ब्याच, शहमीकि, वैकर, रामानुज आदि बहुत-से महापुरुष अपनी अमर कृतिसे ही भग्ये हुए संसारको दिव्यात्रीक प्रदान करते हैं। दत्तात्रीय, जहभरत, श्रूपभदेन,

अजगरपुनि आदि बहुतन्धं विद्धं महापुरुष अपने लोकातीत आवरणोंद्वारा ही संवारको त्यामा, चेराग्य और भोगोंकी अनित्यताका पाठ पदाते हैं।

 श्रीगौरात प्रमुक्ते प्रेमवश प्रकट दुप हर्ष, ईवाँ, वदेन, दैन्य और आर्ति आदि आवीसे मिश्रित प्रत्यको याग्यवान् पुरुष हो अवण कर बाते हैं। बुद्धदेवः क्वीरदाम और प्रसृष्ट्रंग रामकृष्णदेव-त्रैसे बहुत-से परीपकारी महापुरुप अपनी आमोध वालीके ही द्वारा संसारका करवाण करते हैं। शीचैतन्यदेवने तो अपने जीवनको ही प्रेमका साकार स्वरूप बनाकर मनुष्योंके सम्प्रल रख दिया । चैतन्य-चरित्रकी मनुष्य ब्यों-ब्यों आलोचना और प्रत्यान्त्रेचमा करेंगे। त्याँ-ही-त्यां वे शास्त्रीय सिद्धान्त साम्पदायिक। संदुःचित सीमासे निकलकर संसारके सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे । चैतन्यदेखने किसी नये धर्मकी रचना नहीं की । संस्थासधर्म या स्थाग-धर्म जो अधियोंका सनातन धर्म है। उसीके वे शरणापन हए और संशारके सम्मुख महान त्यागका एक सर्वोच आदर्श उपस्थित करके होगोंको त्यागका बचार्थ सम् विखा दिया । समयके प्रभावने शानमार्गमें जो शुष्कता आ गयी थी। संसारको असार बताते-जताते जिनका हृदय भी सारहीन और शुष्क बन गया था। उसी शुष्कताको उन्होंने मेटकर स्थागके साथ सरस्ताका भी सम्मिश्रण कर दिया । उस त्यागमय प्रेमने सोनेम सहागेका काम दिया । यही श्रीचैसन्यका मैंने सार सिद्धान्त समझा है। किन्तु में अपनी मान्यताके टिये अन्य किसीको बाध्य नहीं करता । पाठक, खयं चैतत्यचरित्रका अध्ययन करें और यद्यामति उनके सार रिद्धान्तका स्वयं ही पता लगानेका प्रयत्न करें । महाप्रभुने समय-समयपर आठ कोक कहे हैं। वे सब महाप्रभुरचित ही बताये जाते हैं । वैष्णवसण्डलीमें वे आठ कोक 'शिक्षाष्टक' के नामसे अत्यन्त ही मसिद्ध हैं। उनपर बही टीका-टिप्पणियों भी लिखी गयी हैं। प्रनथके अन्तमं उन आठ क्षोकोंको अर्थसहित देकर हम इस प्रन्यको समाप्त करते हैं। जो 'श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली' को आदिसे अन्तदक पढेंगे वे परम भागवंत तथा प्रेमी तो अवश्य ही होंगे; यदि न भी होंगे तो इस चारु चरित्रके पठन और चिन्तनसे अवस्य ही वे प्रेमदेवकी मनमोहिनी मृर्तिके अनन्यः उपासक वन जायैंगे । चैवन्य-चरितावलीरूपी रसभरी

२५६ श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५

धाराने हमारे और पाठकोंके बीचमें एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । चाहे हमारा 'चैतन्य-चरितावली' के समी पाठकोंने दार्रार-सम्बन्ध माने हों, किन्छु मानसिक सम्बन्ध तो उसी दिन पुड चुका जिसा 'दिन उन्होंने अचैतन्य जमतुको छोड़कर चैतन्य-चरित्रकी स्लोक सी। उन सभी प्रेमी बन्धुके श्रीनरणोंमें हृदयमें इस हृदयशीन नीरस लेखककी यही प्रार्थना है कि आपलोग कुम करके अपने प्रेमका एक एक कण भी इस दीन-हीन कंमालको प्रदान कर दें तो हसका कल्याण हो जाय। कहालत है—

'बूँद-बूँदसे घट भरे, टपकत रीतो होय।'

-यत, प्रत्येक पाठक हमारे प्रति थोडा भी प्रेम प्रदर्शित करनेकी कुपा करें तो हमारा यह रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाय । क्या उदार और प्रेमी पाठक इतनी भिक्षा हमें दे सर्केंगे ? यह इस हृदयसे कहते हैं। हमें धनकी या और किसी सांसारिक उपमोगोंकी अभी हो इच्छा प्रतीत होती नहीं । आगेकी वह सॉवला जाने । अच्छे-अच्छोंको लाकर फिर उसने इसी मायाजालमें फँसा दिया है। फिर इस-जैसे कीट-पतङ्गॉकी तो गणना ही क्या। उसे तो अमीतक देखा ही नहीं। हास्त्रोंने यह <sup>बात</sup> मुनी है कि प्रेमी भक्त ही उत्तके खरूप हैं, इसीलिये उनके शमने अकिञ्चन भिलारीकी तरह हम पछा पतारकर भील माँग रहे हैं। हमें यह भी विश्वाम है कि इतने बड़े दाताओं के दरवाजों ने हम निरास होकर न लीटेंगे, अवस्य ही इसारी शोलीमें वे कुछन-<u>क</u>ुछ हो डालॅंगे ही । मील माँगनेवाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओं के चित्तको अपनी ओर सींचकर मील माँगता है। अतः हम भी चैतन्योक इन आठ स्लोकोंको ही कड़कर पाठकोंसे मीन्य मॉगते हैं ।

(1)

चेतीदर्पणमार्जनं भवमक्षादावाग्निनिर्वापणं श्रेयःकैरवचन्द्रिकवित्तरणं विद्यावज्जीवनम् । आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्त्राद्दनं सर्वीयम्मवनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतंनम् ॥

..., जो चित्तरूपी दर्पणके मैडको मार्जन करनेवाला है। जो संसार-रूपी महादाबाग्निको झान्त करनेवाला है। माणियोंको मङ्गलदायिनी फैरस चिन्द्रकाको चित्तरण करनेवाला है। जो विचारूपी सधुका जीवन-स्वरूप है और आनन्दरूपी समुद्रको मितदिन बदानेहीपाला है उस आङ्गणसंकीर्तनकी जय हो। जय हो!

> श्रीकृष्ण ! तोविन्त ! हरे ! शुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

> > (?)

माञ्चामकारि बहुधा निजसर्वस्तिः स्त्रतार्थितानिबिमतः स्वरणेन कारुः। एतारक्षी तब कृषा भगवन् समापि दुर्देवसीरसमिहाजीन नानुसगः॥

प्राणताय ! हुम्हारी कुगामें कुछ क्लर नहीं और मेरे दुर्भाग्यमें कुछ हन्देह नहीं । मला, देखो तो चही हुम्मे 'नन्द-नन्दन' 'मजचन्द्र' 'मुरलीमनोहर' 'राधारमण' ये कितने सुन्दर-कुन्दर कार्मोको मिय छगनेयाले अपने मनोहारी नाम मकट किये हैं, फिर ये नाम रीते ही हो से बात नहीं, दुगने अपनी सम्पूर्ण शक्त समी नार्मोमें समानरूपसे पर दीहें। जिसका भी आश्रय प्रहण करें, उसीमें तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिठ जायगी।

सम्भव है, वैदिकितया-कलापीकी मॉति सुम उनके लेनेमें कुछ देश, काल और पात्रका नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होनेका भय भी था। सो तुमने तो इन बातोंका कोई भी नियम निर्घारित नहीं किया। स्त्री हो। पुरुष हो। दिन हो। अन्त्यन हो। शुद्र हो। अनार्य हो। कोई भी क्यों न हो, समी प्राणी शुचि-अशुचि किसीका भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में सर्वत्र उन सुमध्य नामोंका संकीर्तन कर चकते हैं। है भगवन् ! तुम्हारी तो जीवींके ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा मी दुर्देंच कि गुम्हारे इन सुमधुर नामों में सब्चे हुदयरे अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता ।

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासदेव !

> > (3)

मुणाद्वि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा इरिः॥

इरिनामसंकीर्तन करनेवाले पुरुपको किस प्रकारके गुरु बनाने चाहिये और दूसरोंके प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसकी कहते हैं---भागवत बननेवालेको मुख्यतया दो गुंद बनाने चाहिये--एक तो तृण और दूसरा बुध । तृणसे तो नम्रताकी दीक्षा है। तृण सदा सबके पैरोंके नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयाछ पुरुष उठे उठाकर आकाशमें चढ़ा भी देते हैं। तो वह फिर ज्यों-का-त्यों ही पृथ्वीपर आकर पड़ जाता है। यह स्वप्नमें भी किसीके सिरपर चढ़नेकी हच्छा नहीं करता । तृणके अतिरिक्त दूधरे गुरु 'वृक्ष' से 'सहिष्णुता' की दीक्षा लेनी चाहिये । मुन्दर वृक्षका जीवन परोपकारके ही लिये होता है। वह भेद-भाव शून्य होकर समानभावते सभीकी रोवा करता रहता है।

जिनकी इञ्छा हो वही उनकी सुखद शीतल समन छायामें आकर अपने तनकी ताप बसा छे। जो उनकी चालाओंको काटता है, उसे भी वह वैसी ही शीतल्ता प्रदान करता है और जो जल तथा खादरे उसका विद्यन करता है। उनको भी वैनो ही बीतलता । उसके लिये शत्रु-भित्र दीनों समान हैं। उसके पुष्पोंकी सुगन्धि जो भी उसके पास पहुँच जाय, यही ले सकता है। उधके गोंदको जो चाहे छुटा लावे। उसके कन्चे-पके फलोंको जिसकी इच्छा हो। वहीं तोड़ लाये । वह किसीसे भी मना नहीं करेगा। द्वप्ट स्वभावयाले पुरुप उसे लूब फलोंने समृद्ध देखकर बाह करने तगते हैं और इंज्यांच्या उसके अपर पत्थर फैंकते हैं किन्त षद्द उनके जपर तनिक मी रोप नहीं करता, उलटे उसके पार यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम सो प्रहार करनेवालेको पके ही फल देता है, यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारीके प्रति प्रेममाय प्रदर्शित करता है । दुष्ट स्वभाववाले उसीकी छायामें बैठकर धान्तिलाभ करते हैं, पीछेरे उसकी सीधी शाखाओंको कारनेकी हुन्छा फरते हैं । यह यिना किसी आपित्तके अपने शरीरको कटाकर उनके कामोंको पूर्ण करता है । उच गुरुषे सहिष्णुता सीखनी चाहिये ।

मान तो मृगतृष्णाका जल है, इस्तियं मानक पीछे जो पहा, यह प्यांति हिरणकी मॉति वदा तहक-तहककर ही मरता है, मानका कहीं अन्त महीं, उपी-वर्गो आगेको बद्दो चले त्यां-ही-वर्गे वद वालकामय जल मित्र अधिक आगे बद्दा चलेगा । इस्तिये बैण्णवको मानकी हच्छा कमी व करनी चाहिये, किन्तु बुक्पीको सदा मान प्रदान करते रहना चाहिये। सम्मानक्सी सम्मानक्ती सम्मानक्ति सम्मानक्ती समानक्ती समानक्ती सम्मानक्ती समानक्ती सम्मानक्ती समानक्ती समानक्ती

इसिंखिये सम्मानरूपी धनको देनेमें किसीके साथ कंजुड़ी न करनी चाहिये। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथोंसे सम्पत्तिको छुटाओ, जो तुमसे मानकी इन्छा रवस्तें उन्हें तो मान देना ही चाहिये, किन्तु जो न भी माँगें उन्हें भी वस भर-भरकर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारतासे सर्वान्तर्यामी प्रभु अत्यन्त ही प्रश्वल होंगे ! समीमें उसी प्रमुखा रूप देखो। सभीको उनका ही विग्रह समझकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करो। ऐमे यनकर ही इन मुमसुर नामोंके संक्षीतन करनेके अधिकारी यन स्कते हो—

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हें नाथ ! नारावण ! बासुदेव ! ( भ्र )

 श्रमं न अनं न सुस्दरीं
 श्रवितो वा अगदीश कामवे।
 सम जन्मनि जन्मनीखरे -भवताद्वतिकरहेत्वकी स्ववित्र।

संवारमें स्व मुखाँकी खानि धन है। जिसके वाव धन है। उसे किसी बातकी कमी नहीं । धनी पुरुपके वास गुणी, विश्वत तथा माँति माँतिकी कलाओं के, कीयद आप-छे-आप ही आ जाते हैं । धनवे भी बढ़कर शांकिशांकिनी जन समाचि है। जिसकी आज़ाम दस आदमी हैं। जिसकी आज़ाम दस आदमी हैं। जिसकी आज़ाम दस आदमी हैं। जिसके कहने की वह अच्छे अच्छे धनिजाँकी भी परचा नहीं करता। वेसा पास न होने पर मा अच्छे अच्छे छावपती-करोइपती उससे यर-घर काँचते हैं। उस अच्छे-अच्छे छावपती-करोइपती उससे यर-घर काँचते हैं। उस अच्छे-अच्छे छावपती-करोइपती अच्छे-अच्छे छावपीं किसके मनको आकार्यत नहीं कर सकती। अच्छे-अच्छे करोइपतियाँके कुमार धुन्दरीके तनिकन्छे कराधपर छावों रुपयोंको पानीकी तरह यहा देते हैं।

हजार्धे बर्रकी माञ्चत की हुएँ दास्ताको अनेको तरसीयण उसकी टेटी मींहके कपर बार देनेको बाध्य होते हैं । धनी ही चाहे गरीब, पन्धित हो चारे मुर्ख, सरवीर हो अयवा निर्वेट, जिसके ऊपर भी भौंहरूरी कमानसे कटाधरूपी बागको स्तीनकर सुन्दरीने एक बार मार दिया प्रायः यह मृद्धित हो हो जाता है। तभी तो राजर्षि भर्तृहरिने कहा है 'कन्द्र्पर्दर्ध-दलने विरला मनुष्याः' अर्थान कामदेवके मदको चर्ष करनेवाले इस संसारमें विरले ही मन्द्रप हैं। कामदेवको सहचरी सेनानायिका सुन्दरी ही है। उस सुन्दरीं भी बढकर कविता है। जिसको कविताकामिनीने अपना कान्त कहकर वरण कर लिया है, उसके मन त्रेलोक्यकी सम्पत्ति भी तका है। यह धनदीन होनेपर भी शाहंशाह है । प्रकृति उसकी मोल ली हुई भेरी है। वह राजा है। महाराजा है। देव है और विधाता है। हस संवारमें कमनीय कवित्व-दाक्ति किसी विरले ही भाग्यवान प्रकासी प्राप्त हो सकतो है । किन्तु प्यारे ! मैं तो धनः जनः सुन्दरी सथा कविता इनमेंचे किसी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं रखता । तप तुप पूछोगे---सो हम और चाहते ही क्या हो। 'इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश ! में कर्मग्रन्थनोंको मेटनेकी प्रार्थना नहीं करता। गेरे पारम्थको गिटा दो पेली भी आकांक्षा नहीं रखता । भले ही मुरे चौराधी लाय वया चौराधी भरव योनियोंमें असग करना पड़ेः किन्तु व्यारे प्रभो ! सुम्हारी स्पृति हृदयसे न भूले । तुम्हारे पुनीत पाद-पर्घोका ध्यान सदा अशुला भाषरी ज्यों-का-स्यों ही बना रहे । तुम्हारे पति मेरी अहेतुकी भक्ति उसी प्रकार बनी रहे । मैं सदा चिल्लाता रहें-

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! धासुरेव !

२६२

्री ( किङ्करं (तनुज सं विकास सम्बद्ध

अधि नन्दतन्ज गं विषमे सवाम्बुधी। पवितं मपादपद्भान-कृपया तब सदद्यं विधिन्तप्र॥

क्ष्मपा तव सहसं विधिन्तय ॥ स्थितपूर्वः १ । मुखे इतमें तुमने क्यों केंक दिया। यह संशार समुद्रके समान हैयत नहीं । मैं अपने क्योंक अधीन है नाय ! इतकी मुझे कोई विकाबार-बार हुवता हूँ और फिर झुन्हारी

होकर ही इवमें गोते लगा रहा हूँ । हूँ । इव अबाद सागरके सम्प्रूपमें करणाके सहारे कपर तैरने लगतात्रमा गहरा है। किन्तु हे मेरे रमण ! में कुछ भी नहीं जानता कि यह फिल्क गया हूँ । कभी-कभी खारा पानी में हमने हुयिकयों मारते-मारते से लगती है। कभी कनोंमें पानी भर सुँहमें चला जाता है। तो कै-सी होंग जलके विद्यविदाने लगती हैं। कभी-जाता है। तो कै-सी होंग जलके विद्यविदाने लगती हैं। कभी-जाता है। तो कभी ऑखें ही नमकी-प्रस्ता है। को को को को स्वीहर मुख्य है। को को को स्वीहर मुख्य है। को को को स्वीहर मुख्य है। को को स्वीहर मुख्य है। को को को स्वीहर मुख्य है। को को स्वीहर मुख्य है। को को को स्वीहर मुख्य है। को को स्वीहर मुख्य है। को को स्वीहर मुख्य है। को स्वीहर मुख्य है। को स्वीहर मुख्य है। को स्वीहर मुख्य है। की स्वीहर मुख्य है। को स्वीहर स्वीह

जाता है। तो कभी ऑर्खे ही नमकी ज जाता है। हे मेरे मनीहर महाह! कभी नाकमें होकर भी जरु च अपना मीइर जानकर, छेपक वमक्रकर हे मेरे कोमलम्कृति केवट ! यही 'चालेके छोको हो ना गई चपल ही। कहीं पैठनेका स्वान दो। हम तो में बैठनेके छिये हुने स्वान कहीं दूँ।

पूछ वकते हो, 'इस अपाह जलमें हैं तुन्हें विद्धा हूँ।' तो हे मेरे रिकिं मेरे पाल नाव भी तो नहीं जिसमें ता, कुन्हें सुलाता नहीं, कुनाता हैं। रिरोपेमणि है में चालाकी नहीं कि अलमें रहनेपर मी नहीं हूच्या और दुम्हारे पाल एक ऐसा स्थान है, ओहुऑकों आअप दे रक्ता है। उम्हारे उत्तमें द्वमने मुझ-जैसे अनेकों ह्वते मुद्द हैं, ये तो जलमें हो रहनेके आरी ये अरुण चर्णके जो कोमल चरणक कुण जलमें रहते हुए मी निधान

हैं। इन कमलोंमें सैकड़ों धूलिके<sub>ननदानी</sub>के लाड़िले लाल ! उन्हीं धूलि:

रूपंचे विना हूर्वे ही बैठे हैं। हे क्लो भी उन पावन पद्यों में रेणु वनाकर कर्णों मेरी भी गणना कर लो। हो पिठा हो । यहाँ चैठकर में सुम्हारी घीरे घीरे पैर हिटानेकी झीड़ाके साम थिरक-विरक्कर सुन्दर खरसे इन नामोंका गायन करता रहूँगा—

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे भाष ! नारायण् ! वासुदेव !

> > (1)

नय भारत्यभुभारया

यदमं गङ्गयुभारया

यदमं गङ्गयदरुद्धया गिरा ।

पुरुक्वैनिंचितं वपुः कदा

ਜਰ

नामग्रहणे सविष्यति ॥

प्यारे ! मैंने ऐसा सुना है कि ऑसुऑक भीतर जो समेद-सरेद्र फॉक्का-सा छोटा-सा पर दीलता है, उसीके भीतर द्वम्हारा पर है। द्वम सदा उसीमें पात करते हो। यदि यह बात ठीक है, तब वो प्रभी! मेरा नाम हेना रूपर्य ही है। मेरी ऑक ऑस तो बहाती ही नहीं, द्वम तो भीतर ही छिये बैठे, रहते होंगे। बोहना-चाहना तो बाचाहतामें होता है, द्वम सम्भवतया मीनियास प्यार करते होंगे, किन्तु दयाले! मीन केरे रहूँ ! यह बाजी तो अपने-आग ही फूट पहली है। बाणीको रोक दो, गलको बद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी हाक्त न निकल स्के । सुस्तीमें समी पहलुट विभिन्न हो जाती हैं। द्वम, कहते हो— पीरे य अरिरेक या क्या पहलुट विभिन्न हो जाती हैं। द्वम, कहते हो— विश्व से यरिरेक या क्या पित हैं। 'प्यारे! इनमें नित्तुत्व सज्जार नहीं हुना है। अपनी विरहस्ती विजली इनमें मर दो जिससे के विश्व हिम्मी हम्की सुस्ती मिल दो, इनमें ऐसी शक्त मर दो जिससे फुरहुरी आती रहें। यस, जहाँ तुम्हरे तामकी ऐसी शक्त मर दो जिससे फुरहुरी आती रहें। यस, जहाँ तुम्हरे नामकी रक गयी, शरीरके सभी रोम विस्कुछ खड़े हो गये। प्यारे ! तुम्हारे इत मधुर नामोंको छेते हुए कमी मेरी ऐसी स्थिति हो भी सकेगी क्या !

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुरेव ! ( ७ )

षुगायितं निमेपेण बक्षुपा प्रावृतायितम्।

द्यान्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥ हाय रे प्यारे | लोग कहते हैं आयु अस्य है, किन्तु प्यारे | मेरी आयु तो तुमने अनन्त कर दी है और तुम मुझे अमर बनाकर करीं छिप गये हो | हे चोर | जरा आकर मेरी हजा तो देखी | दुम्हें विना देखें

मेरी कैसी दशा हो रही है, जिसे लोग ''निमेप'' कहते हैं, पडक मारते ही जिस समयको व्यक्तीत हुआ बताते हैं, यह समय मेरे लिये एक सुगरे भी बदकर हो गया है। 'हसका कारण है तुम्हारा बिरह। लोग कहते हैं, वर्षा चार ही महीने होती है, किन्तु मेरा जीवन सो दुमने वर्षांगर ही

भी बद्रकर हो गया है। इसका कारण है तुम्हारा विरह। छोग कहते हैं।
वर्षा चार ही महीने होती है, किन्तु मेरा जीवन हो हुमने वर्षामय ही
वना दिया है। मेरे नेत्रींछे खदा वर्षाकी वाराएँ ही छूटती रहती हैं
वर्षाकि द्वम दीखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिए गये हो। नेवाविक
चौर्यास गुण बताते हैं, कात पदार्थ बताते हैं। इए खंबारमें विविध मकारकी
वस्तुएँ बतायी जाती हैं, किन्तु प्यारे मोहन! मेरे छिये तो बह समूर्ण
संस्तर स्ना-स्ना-चा ही मतीत होता है; इसका एकमात्र कारण है
वुम्हारा अदर्शन। द्वम मुक्ते यहाँ कुँगकर न जाने कहाँ चले गये हो,
इएकिये में सदा रोता-रोता चिह्नाता रहता हूँ—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव ! (4)

भारित्रस्य वा पादरसाँ चिनस्दु मा-मदर्शनान्ममंहतां करोतु वा । प्रथा तथा वा विद्यातु छन्पटो मह्याणनायस्त स एव नापरः ॥

है सिल ! इन व्यर्थकी यातोंमें क्या रक्का है। तू मुझे उसके गुणोंको क्यों सुनाती है ! यह चारे द्यामय हो या धोलेवाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रिक हो या जारिवालिए । मैं तो उसकी चेरी वन चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्थण कर दिया है। वह चाहे तो हते हृदयों विपटाकर प्रेमके कारण इसके रोमोंको लड़ा कर दे या अपने विरहमें जल्के निकाली हुई मुमाँदत मध्यकी भाँति तहफाता रहे। मैं उस लम्पटके पाले अप तो पह ही गयी हूँ। अप धोच करने हो ही क्या सकता है, जो होना थां हो चुका। मैं तो अपना सर्वल उसप पार चुकी। वह इस वारीरका स्वामी वन चुका। अप कोई अपनर पुरुष इसकी और होट उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके अपनत सुन्दर और मनोहर नाम हैं, उनमेसे मैं तो रोतेरोते इन्हीं नामोंका उद्यारण करती हैं—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! ग्रुरारे ! हे भाभ ! नारायण ! वासुदेव !

प्रेमी पाठकोंका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, क्या हव मिखारीको भी उसमेंसे एक कण मिलेगा !

धति शम् ।

श्रीश्रीचैतन्य-चितानशी समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

क्योंकि द्वम दीखते नहीं हो। कहीं दूर चौबीत गुण बताते हैं, शत पदार्थ बताते हैं ,

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वाः

यसाएँ यतायी जाती हैं, किन्तु प्यारे मोहन । एंद्यार स्वान-स्वान-सा ही प्रतीत होता है, इस-द्वम्हारा अदर्शन । द्वम सुसे यहाँ फेँगकर न जाने इयहत्ये में सदा रोता-रोता चिक्काला रहता हूँ—

# कृतज्ञता-मकाश

भावरातामारकच वाटनार बन वहा आग या, तथ वहा एक जावपार, ामसामात्र आर टाटका कपरा से स्वारकोत पुराक में किनो विकास प्रकृति होते हे वाल है जिसने विकासों में है जा हुई और उसी उसी प्रमाय प्रमी उतकी बोला है, उसे भावपार का माँ हूं। वेकके पत्रवादका मुस्प ही क्या है। मूल्य न भी हो, तो भी में छाननाम में वहाँ दिने हेता हूं। विकास प्रमाय अपनी अता अपना अपना मानकापाय महाकापाय क्या आते हैं। इसी है, वहाँ हैं। इसी हैं। विकास प्रमाय अपनी आप वाला। विकास मेरण हो। विकास मेरण हिना हो। इसी है, वहाँ हैं। इसी हैं। विकास हो के के उस्ट-पुक्टकर ही देखा, किनोज़ी विकास प्रकास मेरण हिना किनोज़ी में इस्प हैं, वहाँ हैं। वसीयोगना पूरी हो जावद ही कोई पदी है। व्हातन हैं—अपन होगा हिना पुराके पत्री में हैं। वसी वसी हो। हम प्रवासिक में के के इसी हो। वहातन हैं—अपन हमाज़ी विकास होने ही हैं है। है। विवास देशों ही है। हम प्रवासिक में में केव्ह स्वास है। किर भी उनका उस्केल कर देना हो आवस्तक ही। भीवदर्गनारायणते छौटनेषर जब यहाँ आया या, तव वही एक जङपात्र, मिशापात्र और टाटकी करारी



# क्रवज्ञता-मकाज्ञ

पिना ही मूल्य हे हूँ तो यह मेरी अनिफकार चेषा समझी लायगी। अत: उन मगयन्क्रमायात्र मन्धुओंचा ही धमनाम मैं यहाँ हिन्दे हेता हूँ। जिनके पीत्रच हृद्रयमें उतने ऐसी एस्स पानन प्रेरणा की। जित्तनी पुत्तनांकी मैं सूची हे. तहाँ हूँ। उनमेरे मैंने फ़िसीकों हो केवछ उठट-गुबटकर ही देखा, फिसीको लिपयन्दानी हो देखी, फिसीको शीयदरीनारायणते स्वीटनेपर जन यहाँ आया या, तन यही एक जरुपात्र, मिश्रापात्र और टाटकी कपरी मेरी सम्बन्धि यो। यहाँ आनेपर बहुत दिनोंके प्रमात् पुत्तक लिखनेकी प्रेरणा हुई और उसी समय समी आवस्तकीय पुत्तकों मी जिमा विस्त्यके एकतित हो गयी। जिसने सिखनोनेकी प्रेरणा की उसीने पुत्तकों हारा हो। उतकी लीला है। उने घन्यवादती कृषा दूँ रे वेतक के घन्यवादका मूर्य ही क्या है ? मूर्यन मी हो। तो मी में कुछ पदा भी। आयोगान्त पूरी हो ठावद ही कोई पढ़ी हो। कहावत है—खेखक लोग पुलर्ज पहते नहीं हैं वने हैं। पयार्थे शत ऐसी. ही है। इन पुलाओं की केवल सैवासर है। फिर भी उनका उल्लेख कर देना तो शावस्य कही बैं । लेलक, मकायक, अनुवादक समीके प्रति में अपनी कृतकता मकावित करता हूँ ।

|   | २६                   | c                                                | ;                       | धीध                | विचेतन्य                                      | य-चरित                  | गवर्छी                         | सण्ड                             | 4              |               |              |
|---|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|   | किनके द्वारा ग्राप्त | पूर इरियायाजी                                    |                         |                    |                                               | . श्रीरामेश्वरप्रसद्ध्य | गँवा ( बदायू )                 |                                  | \$             | •             | 2            |
|   | प्रकाशक              | शीगोड़ीयमठ, कटकता                                |                         | 33                 | थींचैतम्मह, निष्पा                            | नं० २ आनन्द चट्टो-      | पाध्याय होन बामबाजार,<br>कलकना | 2                                | 20             | £             | 8            |
|   | लेखक                 | शीवन्दावनदाषठाकुर; श्री-<br>सीक्तिवदान्तसरवतीदाम | सम्पादित । गौड़ीय माध्य |                    | शीलोचनदासठाकुर; श्रीमक्ति-<br>मिदानस्यासनीनार | भीधिसिन्डमार घोप        |                                | , , , , ,                        |                |               |              |
|   | नाम युस्तक           | श्रीश्रीचैतन्यभागवत<br>आदिखण्ड ( वंगला )         |                         | मध्यखण्ड ( बंगला ) | श्रीशीचैतन्यमंगङ                              | शिअमियनिमाद्दैचरित      | शीआमियमिमाई चारित              | ( बितीय लण्ड )<br>११- द्वीय लण्ड | ३१ चतुर्य लण्ड | ३१ पश्चम खण्ड | भ पष्ठ खेल्ड |
| • | _                    |                                                  | ,                       |                    |                                               | 30                      | .3*                            | 607                              | 9.             | V             | •            |

ĺ

|                                                               | <b>छेत</b> शत <b>ा</b> -प्रका                                                                      | হা                                                    | २६०                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| पू• इरियायाजी •<br>**                                         | शीरामेश्वराणद्जी<br>गँवा ( यदादूँ )<br>"                                                           | 2 2                                                   | # 1<br># 3                                     |
| 'अमृतशाबार, पत्रिका'<br>कार्पाल्य, कलक्षा                     | नं॰ २५ बागवाज्ञार स्ट्रीट<br>करूकचा<br>गौड़ीय मठ, कल्फला                                           | नं॰ ३५ यात्याबार स्प्रैट<br>कटकचा<br>ภ                | १३। रगुकप्रवाद नौषरी<br>लैना, कलकता            |
| श्रीशिशरकुमार चीय<br>"                                        | श्रीरविष्टमोहन विद्याभूगण<br>श्रीकृषितः इत्यदाख<br>गोलामीयिषेत (अग्रुतः<br>प्रवाह और अनुमाण्यरितः) | शीरोष्ठकमोहन विद्याभूएण<br>"                          | औं भा कांचित                                   |
| हाई गौराङ्ग ( अंग्रेजी )<br>( प्रयम खण्ड )<br>" (दितीय खण्ड ) | लाइप ऑफ डव<br>शीरपरामानन्द (बंगल)<br>श्रीभीचेतन्यचारितामृत<br>(बंगला)                              | गमीराय शीगौराङ्ग<br>( बंगला )<br>मीरु च्ले त्रजमाधुरी | भीत्रीरामङ्ख्यंक्यामृत<br>(बंगञा) (प्रयम लण्ड) |

్ట్ర

چ

|   | ₹              | <b>ડર</b>                       | श्रीश्रीचैतन्य-                              | चरितावर्ल                  | ो खण्ड ५                        |                                        |
|---|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|   | किनके दारा पाप | श्रीदृतुमानप्रसादजी<br>पोहार    | (कत्याष्येयमादक,<br>गोरखपुर                  | *                          | सेड गौरीशंकरजी<br>गोयनका खुरजा- | नियासी, काद्यी-<br>प्रपासी             |
| İ | সকায়ক         | श्रीहरिदास गोस्तामी<br>भूपाल    | शीरामदेव मिश्र, शीहरि.<br>मक्प्पिदायिती सभा, | बरद्दमपुर<br><sup>33</sup> | श्रीअच्युतग्रन्यमाह्या.<br>कादी | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| - | लेखक           | औहरिंदास गोलामोद्वारा<br>समादित | ठाकुर हृन्दावनदासजी<br>गोखामी                | श्रीरूप गोखामी             |                                 | भीमगुगुद्धामस्त्री।<br>भाष्यासीधर्द्धा |
|   | नाम पुल्तक     | Trea                            | E T                                          | ( यंगला<br>त नाटक )        | ्रम्यु.<br>इ. दीकार्याहत )      | неми <b>д</b>                          |

| जीताने स्टायकात्त्री।<br>जीवा (श्वायोत्त्री)<br>स्टाय गोह्यात्रजी,<br>जीवा (श्वायोत्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विश्वकृत्वातः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्त<br>स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वापताः स्वाप |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To the solution of the state of | विष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भै श्रिमेगीहरिका<br>भीश्मेराज<br>मोस्यामे<br>पण्ट वेदचाव्यमाते<br>भूचराज्यमाते ( इच्च-<br>भूचराज्यमाते ( इच्च-<br>भूचराज्यमाते (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अमित्यापक (शुपक) देश देश हैं। देश हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>২</b> ও           | 9                                             | श्रीधीर्व                                                | तन्य-चरि                                                                               | तावली ख                                                                        | ग्डं ५                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| किनके द्वारा प्राप्त | शीरामेश्वरमहादजी;<br>गॅबा ( यदार्भू )         | . = =                                                    | <b>R</b>                                                                               | s ´;                                                                           | a a .                                                                        |
| प्रकाशक              | १३।२गुरुमवाद चौध्री<br>लैन, कलक्षा            | 33                                                       | १६६, बहुवाजार स्ट्रीट<br>कल्क्सा<br>इपिहयन-देसः मामा                                   | allerine aleman                                                                | न्तानक पारजपुर<br>ला॰ हरजीमळ ज़णेदालिख<br>नया नाजारः दिख्ली                  |
| लेखक                 | औं म <sup>7</sup> क्षित                       | 33<br>1                                                  | नान्यवन्त्रवाष्ट्रास्<br>संस्कृतद्काः वंगानुवादः<br>गो० न्तुत्ववीदास्त्रज्ञाः वाष्ट्र- | स्पामसुन्दरलाङ शी॰ ए॰<br>दारा माग्रदीका<br>गो॰ <u>स</u> ञ्चीदास्त्रज्ञी, श्री- | हनुमानप्रचादजी पोह्रास्कृत<br>भागदीका<br>अ॰ शीरामानन्द व्यास्थान-<br>विधारद् |
| नाम पुसक             | शीधीरामकृष्णक्यामुत<br>(येगला) (द्वितीय खण्ड) | ा (इताय लग्ड)<br>गा (चतुर्य लग्ड)<br>गीतगोधन्दम ( ग्रेस. | $\sim$                                                                                 | रिमय-पत्रिका (हिन्दी)                                                          | शीवण्यप्रियमगौराज्ञ-<br>सन्तव्ही (संस्कृत)                                   |
|                      | 2 . :                                         | : : :                                                    | 8                                                                                      | . 6                                                                            | ٠. څ                                                                         |

3,

2

|      | नाम पुस्तक                                | लेखक                                                                   | प्रकाशक                   | किनके द्वारा मास                                                                     | <b>২</b> ৬৪      |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| # 15 | श्रीमाज्यगौद्गीयतत्त्व-<br>दिग्दर्शनम्    | श्रीबॉकेविहारीटाळजी<br>'वॉकेपिया'                                      | निदानमहत्योड, लखनऊ        | आचार्य श्रीअनन्त-<br>डाल गोस्वामी                                                    |                  |
| » .  | मक्तवितावकी (हिन्दी)                      | श्रीघरित्रपूण वसुकी वंगका<br>पुस्तफमा अनुवाद, अ॰<br>व्हिप्रवाद पाण्डेव | इपिडयनप्रेषः प्रयाग       | राधारमणजीका<br>मन्दिर श्रीकृष्दावन<br>बाबू रामद्यारणंजी<br>अमवाल, बी॰<br>ए॰, एल॰ टी॰ | थीथ्रीचैतन्य-चरि |
|      | ,                                         |                                                                        |                           | मास्टर, डी॰ प्र॰<br>यी॰ हाई स्कृत,                                                   | तावली            |
|      | श्रीमुमारितरकमाण्डा-<br>गारम् ( वंस्कृत ) | शीकाद्यीनाय शर्माद्वारा<br>संग्रहीत                                    | निर्णयसार-प्रेषः, सुम्पर् | झुळन्दशहर<br>श्रीशसम्ज पं०<br>संगासहायजी गॅथा                                        | खण्ड ५           |
|      | श्रीगौराङ्गमदाप्रसु(हिन्दी)               | या० शिषनन्दनसद्यायजी                                                   | खद्मनिटासप्रेस, गाँभीपुर  | ( यदायूँ )<br>श्रीआनन्द                                                              |                  |

۳ مر 2...

- %

ब्रह्मचारीजी

समी पुस्तन्ने तथा श्री था॰ घोंकेविहारीलालकी ध्योंकेरिया? जीने अपनी विना मूस्य वितरित की जानेवाली छोटी-छोटी १४ पुरसर्जे मेशी मी। रामयामायके कारण में इन्हें देख भी न सका। मेरे विवयते इनका यहुत सम्पादक शिहनुमानप्रसादजीने गीताप्रेससे अभतककी प्रकाशित इन पुरतकोंके अतिरिक्त कल्याण ही क्रम सम्बन्ध या |

विनीत— <sup>लेखक</sup>

રહાં

## श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थ

विभिन्न भाषाओंमें हमें थीचैतन्यदेवके चरित्रष्ठम्यन्थी जिन प्रन्योंका पता चला है। उनके नाम नीचे दिये देते हैं---

### संस्कृत

१-श्रीमुरारी गुप्तका कड़चा—ले० श्रीमुरारी गुप्त ( ये महाप्रमुके समकालीन थे । )

२-चैतन्य-चरित काव्य--छे॰ श्रीमुरारी गुप्त l

२-भी चैतन्यचरित महाकाव्य—छे० कवि कर्णपूर (कोई-कोई हर्षे इनके बहे भाई चैतन्यदाष्ट्रत बताते हैं। वे तीनों भाई प्रश्नुके तामने वर्तमान थे।)

४-श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक--छे॰ कवि कर्णपूर । ५-श्रीगौरगणोद्देशदीपिका--छे॰ कवि कर्णपूर (इसमें कीन गौरमक

किस सर्वीके अवतार हैं। यह बात बतायी गयी है।) ६-श्रीचैतन्यचन्द्रामृत-श्रीप्रवोधानन्द सरस्वतीकृत।

७-श्रीगोविन्द्कड्चा-छे० श्रीगोविन्ददासमी ।

८-श्रीचैतन्यचरित--श्रीचृडामणिदासङ्गत ।

८-लाचतम् चारतः-लाचूकामाच्याच्याः ९-श्रीकृष्णचेतन्योदयावळी-श्रीमग्रुम मिश्रकृत (ये महाप्रभुके चचेरे माई थे।)

१०-अनन्तर्सहिता।

र ०--अनन्तरपाइता । ११--वैतन्यस्तवकस्पृष्ट्यः—( यह स्तवावलीके ही अन्तर्गत है। श्री० गो० रघुनायदावकृत । )

१२-श्रीचैतन्यशतक-श्री० कवि कर्णपूर ।

१२-भ्रीचैतन्यशतक-म्प्रीवासुदेव सार्वमीम भट्टाचार्थ । १४-भ्रीमद्गौराङ्गटीलासरणमंगलस्वीत्र । स्त्रीकेदारनायमक्तिविगीद

## वँगला

१५-धीचैतन्यभागवत- श्रीष्ट्रन्दावनदास ठाकुरकृत ।

१६-धीचैतन्यचरितामृत--श्रीगोखामी कृष्णदासजी कविराजकृत ।

१७-श्रीचैतन्यमंगल —ठाकुर लोचनदासजीकृत ।

१८-मनःसन्तोपिनी--श्रीजगजीवनजी (श्रीकृप्णचैतन्योदयावलीका वँगला अनुवाद है।)

१९-श्रीनरोत्तम ठाकुरकी पदावली ।

२०-भम्हामकाश'—श्री० वासुदेव घोष, माचव घोष और गोषिन्द घोष ( वे तीनों समे माई थे, एक पचमें तीनों ही अपना नाम देते हैं, तीनों ही प्रविद्ध पदकार और प्रशुक्त भक्त थे 1)

२१-गौराङ्ग-उदय—श्रीमुकुन्द पारिपद ।

२२-गौर-चन्द्रिका--श्रीमुकुन्द पारिपद ।

२२-प्रेमियलास---श्रीनित्यानन्ददास ( महाप्रभुके पीछेकी लीलाओंका इन्होंने वर्णन किया है।)

२४-श्रीगौराङ्गमहाभारत---प्रमुपाद हरिदाछ गोखागीदारा छम्पादित । ( श्रीचैतन्यचरितामृत और श्रीचैतन्यभागवतके पद्योंके मायोंको छेकर पहुछे यह 'नयद्वीपछीछा' और 'नीखाचछ्जीला'के नामसे क्रमदा: निकल था । यहा भारी पोषा होनेचे ही इसका नाम 'गौराङ्गमहाभारत' रख दिया । वहे साहजमें छपे हुए १७७४ पृष्ठ हैं और अश्वर भी बहुत महीन हैं । )

२५-५श्रीअमियनिमाईचरित'—छे० महात्मा शिशिरकुमार घोप ( पृथक् पृथक् छः खण्डोंमें है । घोप महाश्रय 'अमृतशाजारपत्रिका' नामक अंमेजी प्रसिद्ध दैनिक पत्रके सम्मादक थे । २७८

२६-निमार्रसंन्यासनाटक —छे० डी० एट० राय महाराय । २७-नाम्मीराय श्रीगौराङ्ग —छे० श्रीरसिकमोहन विद्याभूगण ।

२८-नीटाचलेबनमाधुरी---ले॰ श्रीरसिकमोहन विद्याभूपण ।

इनके अतिरिक्त श्रीविद्याभूष्ण महाश्रवने 'श्रीमद्दाधगोसामी' 'श्रीसरूप दामोदर' 'श्रीराय रामानन्द' नामकी कई बड़ी-बड़ी पुसर्के छिखी हैं। इन सभीमें गौरचरित्र ही है, क्योंकि ये स्त्री महातुमाव श्रीगौराक्षके अङ्ग ही थे।

भीश्रीविष्णुप्रियागीराङ्ग नामक वँगव्य मासिक पित्रकाले सम्पादक श्रीवाद हरिदास गोखामीने प्योराङ्गमहामारत' के दिवा श्रीश्रीविष्णुप्रियाचरित, श्रील्रम्भाग्रियाचरित, श्रीविष्णुप्रियाचरिक, श्रीनगौरगीतिक, शङ्गालीद ठाजुर सोगोराङ्ग, श्रीविष्णुप्रियाचरिका गोलागोतिक, श्रीनवाद भीराज्यातिक, श्रीविष्णुप्रियाचरिका भीतिक श्रीनवाद भीराज्यातिक स्थादि छोडी-वडी सेपुरारीग्रित प्रतिकृति श्रीविष्णुप्रियाचरिका स्थादि छोडी-वडी बहुतनी पुरत्तक लिला स्वाह्म हो स्थादिक स्थादि छोडी-वडी चरितकी याने हैं।

### अंग्रेजी

29—Lord Gouranga (In two parts): By Mahatma Shishir Kumar Ghosh.

30-Life of Love.

31-Chaitanya and his Age: By Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen.

32-Chaitanya and his Contemporaries: By Rai Rahadur Dinesh Chandra Sen.

33—Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu: By Thakur Bhakti Vinode.

34-Chaitanya's Pilgrimages and Teachings: By Sir Iadunath Sircar.

## हिन्दी

३५-श्रीचैतन्यचरितामृत (व्रजभारामे प्रतिभ्वनि आदि खण्ड) छे॰ श्रीराधाचरणदास गोस्वामी विचावागीश ।

३६-भ्रोगौराङ्ग महावसु-या० शिवनन्दनसहाय ।

## गुजराती ं

३७-प्रेमावतार चेतन्यदेव--श्रीनर्मदाशद्वर वंड्या ।

इनके अतिरिक्त उड़िया, मराठी, तैल्या या अन्य भाषाओं में श्रीचेतन्यदेषके जीवन-चरित्र-सम्बन्धी जो अन्य होंगे, उनका हमें पता नहीं चला है। हाँ उद्भा ४ मागोंमें एक भोराचाँद' नामक अन्य भी हमने देखा है।



# श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

(सम्पूर्ण)

खण्ड १-पृष्ठ २८८, चित्र ५, मृत्य ॥ १), स० १।) खण्ड २-पृष्ठ ३६८, चित्र ८, मृत्य १८), स० १॥)

खण्ड ३-पृष्ठ ३८४, चित्र ७, मृत्य १), स० १(=)

**खण्ड ४**–पृष्ठ २२४, चित्र १४, मूल्य ॥=), स० १)

खण्ड ५-पृष्ठ २८०, चित्र ९, म्ल्य ॥।), स० १=)

विदोप जानकारीके लिये स्चीपत्र मुफ्त भँगवाइये ।

मिछनेका पता~

गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)





